# आयार-सुत्तं

#### महोपाध्याय चनद्रपशसागर

प्रकाशकं प्राकृत भारती खनादमी, जयपुरं श्री जितयशाश्री फाउंडेशन, कलकत्ता श्री जैन स्वे. नाकोड़ा पास्वैनाथ तीर्ब, मेवानमर

#### दिसम्बर १६८६

सशोधन:

डॉ. उदयचन्द जैन

#### प्रकाशक:

प्राकृत भारती स्रकादमी

३८२६-यति श्यामलालजी का उपाश्रय,

मोतीसिह मोमियो का रास्ता, जयपूर-३०२००३ (राज.)

श्री जितयशाश्री फाउडेशन

**१**-सी, एस्प्लानेड रो ईस्ट,

कलकत्ता-७०००६६

श्री जैन क्वे नाकोडा पाक्वनाथ तीर्थ

पो. मेवानगर-३४४०२५ जिला- बाड्मेर (राज.)

मुद्रकः :

पारदर्शी प्रिन्टर्स २६१, ताम्बावती मार्ग, उदयपुर

AYAR-SUTTAM By MAHOPADHYAY CHANDR PRABH SAGAR

#### प्रकाशकीय

श्रागमवेत्ता महोपाध्याय श्री चन्द्रप्रमसागरजी सम्पादित-श्रनुवादित 'ग्रायार-मुतं' प्राकृत-भारती, पुष्प-६८ के रूप मे प्रकाणित करते हुए हमे प्रसन्नता है।

श्चागम-साहित्य जैन धर्म की निघि है। इसके कारण आध्यात्मिक वाङ्मय की ग्रस्मिता श्रमिर्वाधत हुई है। जैन-श्चागम-साहित्य को उसकी मौलिकताश्चों के साथ जनभोग्य मरस भाषा मे प्रस्तुत करने की हमारी श्वभियोजना है। 'आयार-सुत्त' इस योजना की क्रियान्विति का एक चरगा है।

'ग्रायार-सुत्त' जैन ग्रागम-साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसमे ग्राचार के सिद्धान्तों ग्रीर नियमो के लिए जिस मनोवैज्ञानिक आधार-भूमि एवं दृष्टि को अपनाया गया है, वह ग्राज भी उपादेय है। ग्राचारांग की दार्शनिक एव समाज-शास्त्रीय दृष्टि भी वर्तमान युग के लिए एक स्वस्थ दिणा-दर्शन है।

ग्रन्थ के सम्पादक चन्द्रप्रभजी देश के सुप्रतिष्ठित प्रवचनकार है, चिन्तक हैं, लेखक है ग्रीर किव है। उनकी वैदुष्यपूर्ण प्रतिमा प्रस्तुत ग्रागम में सर्वत्र प्रतिविम्बित हुई है। ग्रनुवाद एव माषा-वैणिष्ट्य इतना सजीव एव सटीक हैं कि पाठक की सुप्त चेतना का तार-तार भक्कत कर देती है। प्रस्तुत लेखन 'ग्रायार-सृत्त' का मात्र हिन्दी-ग्रनुवाद ही नहीं है, वरन् अनुमधान भी है, जिसे एक चिन्तक की खोज कह सकते है।

गिर्णवर श्री महिमाप्रमसागरजी ने इस आगम-प्रकाशन-ग्रमियान के लिए हमे उत्साहित किया, एतदर्थ हम उनके हृदय से भाभारी है।

| पारसमल मंसाली           | प्रकाशचन्द दफ्तरी        | देवेन्द्रराज मेहता     |  |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| ग्रघ्यक्ष               | ट्रस्टी                  | सचिव                   |  |
| श्री जैन क्वे नाकोडा    | श्री जितयशाश्री फाउंडेशन | प्राकृत भारती स्रकादमी |  |
| पार्श्व. तीर्थ, मेवानगर | कलकत्ता                  | जयपुर                  |  |

#### पूर्व स्वर

'म्रायार-सुत्त' भगवान् महावीर की संत्यस्त माचार-सहिता है। इसमें साधक की भीतरी एव बाहरी व्यक्तित्व की परिपूर्ण भांकी उभरी है। सद्विचार की शब्द-सन्धियों में सदाचार का सचार ही इसकी प्राराधारा है।

'द्यायार-सुत्त' जैन परम्परा का ग्रखूट खजाना है। पर यदि इस ग्रन्थ की मात्र जैन श्रमण का ही प्रतिबिम्ब कहा जाए, तो इसके भूमा-कद को बौना करने का श्रन्याय होगा।

'श्रायार-सुत्त' सार्वभौम है। इसे किसी सम्प्रदाय-विशेष की चौखट में न बाँधकर विश्व-साधक के लिए मुहैया कराने मे ही इस पारस-प्रन्थ का सम्मान है। इसकी स्वरिंगमता;उपादेयता सार्वजनीनता मे है। यह उन सबके लिए है जो साधना के श्रनुष्टान मे स्वय को सर्वतोभावेन समर्पित करना चाहते है।

'श्रायार-सुत्त' साधनात्मक जीवन-मूल्यों का स्वस्थ ग्राचार-दर्शन है। यह साधक के श्रीभिनिष्कात कदमों को नयो दिशा दरशाता है श्रीर उसकी ग्रांखों को विश्व-कल्याण के क्षितिज पर उघाड़ता है। महाबीर की यह कालजयी शब्द-सरचना विश्व-मानव की हथेली पर दीपदान है, जिसके प्रकाश मे वह प्रतिसभय दीप्ति श्रीर दृष्टि प्राप्त करता रहेगा। 'श्रायार-सुत्त' मात्र महाबीर की साधना-त्मक देशना नहीं है, श्रिपतु उनकी करणामूलक सहिष्म्गुता की श्रिमिता भी है। वे ही तो श्रक्षर-पुरुष है इस श्रागम के श्रनक्षर श्रक्षरों के।

श्रागम ज्ञान-तीर्थं है। 'श्रायार-सूत्त' प्रथम तीर्थं है। इसका मनन, स्पर्शन श्रीर निदिध्यासन ग्रात्म-साक्षात्कार के लिए महत् पहल है। इसके सूत्र-गवाक्षों में से कुछ ऐसे तथ्य रोशन होते हैं जिनमें संमृति-श्रंय की छाया भलकती है।

यद्यपि इसकी श्रंगुली श्रमण की श्रोर इगित है, किन्तु तनाव एवं संताप की लपटों मे भुलसते विश्व को शान्ति की स्वच्छ चन्दन-डगर देने मे इसकी उपयोग्गिता विवाद से परे है।

'धायार-सुत्त' का हर अध्याय साधना-मार्ग का भील का पत्थर है। घाठवां अध्याय साधक का ग्राखिरी पड़ाव है। नौवां ग्रध्याय ग्रन्थ का उपसहार नहीं, म्रिपतु दर्पेगा है। साधना-जगत् का चप्पा-चप्पा छानने के बाद महावीर ने जो पग-इंडी बताई, वही माठ मध्यायों के रूप में सीधे-सादे ढङ्ग से प्रस्तुत है। इसके छोटे-छोटे सूत्र/सूक्त महावीर की नव्य ऋचाएँ हैं। इनकी उपादेयता कदम-कदम पर भ्रचूक है। महावीर के इन मिश्राषरोों में कहीं-कहीं काव्यात्मक धडकन भी सुनाई देती है। यदि इन सूर्वों से मुलमिलकर बात की जाये, तो इनके पेट की मधं-गहराडयां उगलवाई जा सकती हैं।

महावीर ने 'घायार-सुत्त'' मे श्रमण-प्राचार का जर्रा-जर्रा सामने रख दिया है। सचमुच, यह महावीर के श्राचारगत मापदण्डों का ग्रद्भुत स्मारक है।

इसका पहला श्रध्ययन 'जियो श्रौर जीने दो' के सांस्कृतिक बोधवाक्य को श्रांखों की रोशनी बनाकर स्वस्तिकर जीवन जीने की प्रेरगा देता है।

दूसरा ग्रध्ययन ग्रन्तर-व्यक्तित्व मे ग्रध्यात्म-कान्ति का ग्रभियान चालू रखने के लिए खुलकर बोलता है।

तीसरा प्रध्ययन जय-पराजय जैसे उठापटक करने वाले परिवेश में स्वयं कों तटस्थ बनाए रखने की सीख देता हुमा माधक को न्याय-तुला थमाता है।

चौथा ग्रध्ययन सोये मानव पर पानी छिटककर उसकी हस-दृष्टि को उधा-इते हुए ग्रात्म-ग्रनात्म के दूध-पानी मे भेद करने का विज्ञान श्राविष्कृत करता है।

पाँचवा भ्रध्ययन विश्व मे सम्भावित हर तत्त्व-ज्ञान को खूच मथकर निकाला गया नवनीत है, जो श्रात्मा के मुखडे को निखारने के लिए सौन्दर्य-प्रमाधन है।

छट्ठा घ्रध्ययन जीवन की मैली-कुचेली चादर को घ्रध्यात्म के घाट पर रगड़-रगड़ कर धूनने/धोने की कला सिखाता है।

सातवां श्रध्ययन काल-कन्दरा में चिर समाधिम्थ है।

श्राठवा श्रध्ययन ससार की सांभ्र एव निर्वारण की सुबह का स्वरिंगम दृश्य दरशाता है।

नौवा प्रध्ययन महाबीर के महाजीवन का मधुर सगान है।

'श्रायार-सुत्त' मेरे जीवन की प्रसन्नता श्रीर सम्पन्नता है। मुक्ते इससे बहुत प्रेम हैं। जैसा मैने इसकों श्रपने ढङ्ग से समका हैं, उसे उसी रूप मे ढाल दिया है। पूर्वाग्रह के प्रस्तरों को हटाकर यदि इसे स्वय के प्राग्गों मे श्रनवरत उतरने दिया गया, तो यह प्रयास मुमुक्षु पाठक को श्रमृत स्नान कराने में इकलाब की श्राशा है।

### प्रवेश-द्वार

श्रावार-सुसं : सदाचार का रचनात्मक प्रवर्तन

त्रागम-कनः प्रथम भ्रागम ग्रथ प्रवर्तनः भगवान महावीर

प्रस्तुति : ग्राचार्ये सुधर्मा एवं ग्रन्य

प्रतिपाद्य-विषय : श्रमण्-आचार का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष

रचना-काल : ईमा-पूर्वे छठी से तीसरी शताब्दी मध्य

रचना-शैली : सूत्रात्मक शैली

भाषा : अर्घमागधी

रस: शान्त-रस/वैराग्यरस

सूल्य: बौद्धिकता एवं मावनात्मकता

बैशिष्ट्य : अर्थ-प्राधान्य

#### श्र<mark>नुक्रम</mark>

| प्रथम मध्ययन<br>सस्त्र-परिका   | <b>१</b>   |
|--------------------------------|------------|
| द्वितीय ग्रध्ययन<br>स्रोक-विजय | ५३         |
| तृतीय अध्ययन<br>शीतोष्णीय      | <b>5</b> 9 |
| चतुर्थं ग्रध्ययन<br>सम्यक्त्य  | ७० ९       |
| पंचम भ्रध्ययन<br>सोकसार        | १२३        |
| षट ग्रध्ययन<br><b>धुत</b>      | १५१        |
| सप्तम ग्रध्ययन<br>महापरिज्ञा   | १७४        |
| म्राष्ट्रम मध्ययन<br>विमोक्ष   | १७५        |
| नवम् ग्रध्ययन<br>जनसम्बद्धाः   | 299        |

#### पढमं घण्मयणं सत्थ-परिराणा

प्रथम प्रध्ययन शस्त्र-परिज्ञा

#### पूर्व स्वर

प्रस्तुत ग्रध्याय 'शस्त्व-प्ररिज्ञा' है। शस्त्र हिमा का वाचक है। परिज्ञा प्रज्ञा का पर्याय है। इस प्रकार यह ग्रध्याय हिमा श्रीर ग्रहिमा का विवेक-दर्शन है।

इसमे समाज एव पर्यावरमा की समन्यायों का समाधान है। जीव-जगत् के सङ्घटन, नियमन तथा विघटन की स्वात्मक परिचर्चा इस श्रध्याय की श्रात्म-कथा है।

मर्बदर्शी महावीर ने समग्र ग्रम्तित्व एव पर्यावरण का गहराई से सर्वेक्षरा किया है। प्रस्तुत ग्रध्याय उनकी प्रथम देशना है। इसमे पर्यावरण की रक्षा हेतु सिद्धचार के सूत्रों मे सदाचार का प्रवर्तन है। उनके ग्रनुसार पर्यावरण का रक्षण ग्रहिसा का जीवन्त ग्राचरण है। हमारे किसी फ्रिया-कलाप से उसे क्षति पहुँचती है, तो वह ग्रात्म क्षति ही है। सभी जीव मुख के ग्रिभलाषी है। भला, ग्रपने ग्रस्तित्व की जड़े कीन उखड़वाना चाहेगा? ग्रहिसा ही माध्यम है, पर्यावरण के सरक्षण एव परलवन का।

महाबीर के विज्ञान में जीव-जगन् की दो दिशाएँ थीं — वनस्पति-विज्ञान श्रीर प्राणि-विज्ञान । 'श्राचार-सूत्र' में इन्ही दो विज्ञानों का ऊहापोह किया गया है। इसमें वनस्पति, प्राणि श्रीर मनुष्य के बीच भेद की सीमारेखा श्रनिद्धित है। पर्यावरण के प्रति महाबीर की यह विराट दृष्टि वैज्ञानिक एव प्रामिक्क है।

पर्यावरण श्रौर श्रहिसा की पारस्पित मैनी है। इन दोनों का श्रनग-श्रलग श्रस्तित्व नहीं है, महश्रस्तित्व है। हिसा का श्रिष्ठकाधिक न्यूनीकरण ही स्वस्थ समाज की सरचना में स्थायी कदम है। भाईचारे का श्रादर्श मनुष्येतर पेड-पीधों के साथ स्थापित करना श्रहिसा/साधना की श्रात्मीय प्रगाढ़ता है। पर्यावरसा का श्रस्तित्व स्वस्थ एवं संतुलित रहे, इसके लिए साधक का जागृत श्रीर समर्पित रहना साध्य की श्रीर चार कदम बढ़ाना है। दूसरों का छेदन-भेदन-हनन न करके श्रपनी कवायों को जर्जरित कर हिंसा-मुक्त श्रावरसा करना कावक का धर्म है। इसलिए श्रीहंसक व्यक्ति पर्यावरसा का सजग प्रहरी है।

पर्यावरए। श्रस्तित्व का श्रपर नाम है। प्रकृति उसका श्रभिन्न श्रङ्ग है। उस पर मँडनाने वाले खतरे के बादल हमारे ऊपर बिजलों का कौंधना है। इसलिए उसका पत्लवन या भगुरए। समग्र श्रस्तित्व को प्रभावित करता है।

हमारे कार्यकलापों का परिसर बहुत बढ़-चढ़ गया है। उसकी सीमाएँ अन्तरिक्ष तक विस्तार पा चुकी है। मिट्टी, खनिज-पदार्थ, जल, ज्वलनभील पदार्थ, वायु, वनस्पित ग्रादि हमारे जीवन की श्रावश्यकताएँ है। किन्तु इनका छेदन-भेदन-हनन इतना श्रक्षिक किया जा रहा है कि दुनिया से जीवित प्रारिणयों की श्रमेक जातियों का व्यापक पैमाने पर लोप हुश्रा है। प्रदूषरा-विस्तार के काररणों में यह भी मुख्य काररण है।

महावीर ने पृथ्वी के सारे तत्त्वों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने अपने शिष्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पृथ्वी, जल, अपन, वायु, वनस्पति, जीव-जन्तु, मनुष्य ग्रादि पर्यावरण के किसी भी ग्रङ्ग को न नष्ट करे, न किसी ग्रीर से नष्ट करवाये ग्रीर न ही नष्ट करने वाले का समर्थन करे। वह संयम में पराक्रम करे। उनके ग्रनुसार जो पर्यावरण का विनाश करता है, वह हिसक है। महावीर हिमा को करई पसन्द नहीं करते। उन्होंने सङ्घर्षमुक्त समत्विनयोजित स्वस्थ पर्यावरण बनाने की शिक्षा दी।

प्रदूषरा-जैसी दुर्घेटना से बचने के लिए पेड-पौधों एव पशु-पक्षियों की रक्षा चित्रवार्य है। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, मिन, वायु मादि के प्रदूषराों से दूर रहने के लिए चरित्रत्व-रक्षा/चहिमा चपि हायें है।

प्रकृति, पर्यावरण श्रीर समाज सभी एक-दूसरे के लिए है। इनके श्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए महावीर-वाणी क्रान्तिकारी पहल है। प्रस्तुत श्रध्याय श्राहसक जीवन जीने का पाठ पढ़ाता है।

#### पढमो उद्भवेसो

- सुर्य मे ब्राउसं ि तेणं भगवंदा एवमक्कायं—
  इहमेगींस णो सण्णा भवंद, तं जहा—
  पुरित्यमात्रो वा विसाधो स्नागधो ग्रहमंसि,
  दाहिणात्रो वा विसाधो द्यागधो ग्रहमंसि,
  पञ्चित्यभात्रो वा विसाधो ग्रागधो ग्रहमंसि,
  उत्तराद्रो वा विसाधो ग्रागधो ग्रहमंसि,
  उद्याधो वा विसाधो ग्रागधो ग्रहमंसि,
  ग्रहे वा विसाधो ग्रागधो ग्रहमंसि,
  ग्रहे वा विसाधो ग्रागधो ग्रहमंसि,
- एकमेगेसि जो जायं भवइ—
   अत्य ने आया श्रोववाइए,
   णत्य ने आया श्रोववाइए,
   के शहं आसी?
   के वा इश्रो चुरो इह पेच्बा भविस्सामि?
- से जं पुण जाणेज्जा—
  सहसं मह्याए,
  परवागरणेणं,
  प्रण्णेति वा श्रंतिए सोच्चा, तं जहा—
  पुरस्थिमाश्रो वा विसाशो श्रागशो शहसंसि,
  दिस्सणाश्रो वा विसाशो श्रागशो शहसंसि,
  पच्चस्थिमाश्रो वा विसाशो श्रागशो शहसंसि,
  उत्तराश्रो वा विसाशो शागशो शहसंसि,
  उद्दाशो वा विसाशो शागशो शहसंसि,

8

#### प्रथम उद्गदेशक

- श. आयुष्मन् ! मैंने सुना है । सगवान् के द्वारा ऐसा कथित है— इस संसार में कुछ लोगों को यह समक्त नहीं है, जैसे कि— मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या अन्य दिशा से, अथवा दक्षिण दिशा से आया हूँ, अथवा पश्चिम दिशा से आया हूँ, अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ, अथवा उद्यं दिशा से आया हूँ, अथवा अघो दिशा से आया हूँ, अथवा अघो दिशा से आया हूँ, अथवा अन्यतर दिशा से या अनुदिशा, विदिशा से आया हूँ।
- २. इसी प्रकार कुछ लोगों को यह ज्ञात नहीं होता है— मेरी आत्मा औषपातिक है, मेरी आत्मा औषपातिक नहीं है। मैं कौन था? अथवा मैं यहाँ कहां से आया हूँ और यहां से च्युत होकर कहाँ जाऊँगा?
- क. फिर भी वह जान लेता है—
  स्वयंबुद्ध होने से,
  पर-उपदेश से
  अथवा अन्य लोगों से सुनकर । जैसे कि—
  मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या अन्य दिशा से,
  अथवा दक्षिण दिशा से आया हूँ,
  अथवा पश्चिम दिशा से आया हूँ,
  अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ,
  अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ,
  अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ,

सहे वा विसाधो सागको सहमंति, सन्वयरीयो वा विसासो समृदिसाको वा सागमो सहमंति ।

- ४. एवमेगेसि जं गायं भवड— श्रात्य मे श्राया श्रोववाइए । जो इमास्रो दिसास्रो वा श्रणुदिसात्रो वा सगुसंचरह, सम्बास्रो दिसास्रो सम्बास्रो श्रणुदिसास्रो जो श्रागस्रो सगुसंचरह सो हं।
- से ग्रायावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरयावाई।
- ६. प्रकरिस्सं च हं, कारवेसुं च हं, करग्री यावि समणुग्णे अविस्सामि ।
- ७. एयावंति सम्वावंति लोगंसि कम्म-समारंभा परिजाणियस्वा भवंति ।
- म्रपरिक्वाय-कम्मा खलु ध्रयं पुरिसे जो इमाम्रो विसाम्रो वा म्रणुविसाम्रो वा म्रणुविसाम्रो वा म्रणुविसाम्रो सक्वाम्रो विसाम्रो सत्वाम्रो म्रणुविसाम्रो साहेद्द,
   म्रणेगरूवाम्रो जोणीम्रो संघेद्द,
   विक्वकवे फासे य पहिसंवेवेद्द ।
- E. तस्य खलु भगवया परिण्णा पवेद्या ।
- १०. इसस्स चेव जीवियस्स,
  परिवंदण-माणण-पूर्यणाए,
  जाई-मरण-मोयणाए,
  दुक्लपडिघायहेउं।
- ११. एयावंति सव्वावंति लोगंति कस्म-समारंभा परिजाणियस्या भवंति ।
- जस्तेए लोगंति कम्म-समारंभा परिक्वाया भवंति, से हु मुकी परिक्वाय-कम्मे ।

—सि बेमि

अथवा अथो दिशा से आयों हूँ. करें. अथवा अन्यतर दिशा से या अनुदिशा/विदिशा से आया हूँ।

- ४. इसी प्रकार कुछ लोगों को यह जात होता है— मेरी आत्मा औपपातिक है, जो इन दिशाओं या अनुदिशाओं में निचरण करती है। जो सभी दिशाओं और सभी अनुदिशाओं में आकर विचरण करती है, वहीं मैं/आत्मा हूँ।
- ५. वही आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी है।
- ६. मेने किया की, मैने करवाई और करने वाले का समर्थन करूँगा।
- ७. ये सभी कियाएँ लोक मे कर्म-बन्धन-रूप ज्ञातव्य है।
- ८. निश्चय ही, कर्म को न जाननेवाला यह पुरुष इन दिशाओ एवं अनुदिशाओं में विचरण करता है, सभी दिशाओं और सभी अनुदिशाओं में जाता है, अनेक प्रकार की योनियों से सम्बन्ध रखता है, अनेक प्रकार के प्रहारों का अनुभव करता है।
- ९. निश्चय ही, इस विषय मे भगवान् ने प्रज्ञापूर्वक समभाया है।
- १०. और इस जीवन के लिए प्रश्नसा, सम्मान एवं पूजा के लिए जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए दु को से छूटने के लिए [प्राणी कर्म-बन्धन की प्रवृत्ति करता है।]
- ११. ये सभी त्रियाएँ लोक में कमं-बन्धन-रूप ज्ञातव्य हैं।
- १२. जिम लोक में कर्म-बन्धन की कियाएँ ज्ञात है, वही परिज्ञात-कर्मी [ हिसात्यागी ] मुनि है।
   ऐसा मैं कहता हैं।

#### बीत्र्यो उद्भदेसो

- १३. श्रद्टे लोए परिकुम्णे, दुस्संबोहे श्रविजागए ।
- १४. श्रस्सिं लोए पष्वहिए।
- १४. तत्य तत्य पुढो पास, म्राउरा परितावेंति ।
- १६. संति पाणा पुढो सिया।
- १७. लज्जमाणा पुढो पास ।
- १८. 'झजगारा मो' सि एगे पवयमाणा ।
- १६. जिमणं विरूवकवेहि सत्थेहि पुढवि-कम्म-समारंभेणं पुढिविसत्थं सभारंसेमाणे प्रकेशकवे गाणे विहिसद्व ।
- २०. तत्व सलु भगवया परिण्णा पवेद्र मा
- २१. इमस्स चेव जीवियस्स,
  परिवंदन-मानन-पूपणाए,
  जाई-मरन-मोयगाए,
  बुक्तपडिघायहेउं।
- २२. से सबमेव पुढिव-सत्यं समारंभइ, अन्नोहि वा पुढिव-सर्यं समारंभावेइ, अन्ने वा पुढिव-सत्यं समारंभंते समम्जाणइ।
- २३. तं से ब्रहियाए, तं से ब्रबोहीए ।
- २४. ते तं संबुक्तस्याने, ग्रायाणीयं समुद्वाए ।

## द्वितीय उद्गदेशक

- १३. लीक में मनुष्य पीड़ित, परिजीम, सम्बोधिरहित एवं अज्ञायक है।
- १४. इस लोक में मनुष्य व्यथित है।
- १५. तू यत्र-तत्र पृथक्-पृथक् देख ! आतुर मनुष्य [पृथ्वीकाय को ] दुःख देते हैं।
- १६. [पृथ्वीकायिक] प्राणी पृथक-पृथक हैं।
- १७ तू उन्हें पृथक-पृथक रूजमान/हीनभावयुक्त देख ।
- १८. ऐसे कितने ही भिक्षक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं 'हम अनगार हैं।'
- १९. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा पृथ्वी-कर्म की किया में संलग्न होकर पृथ्वीकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं।
- २०. निश्चय ही, इस विषय मे मगवान् ने प्रज्ञापूर्वक समस्राया है।
- २१. और इस जीवन के लिए प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए दुः सों से छूटने के लिए [प्राणी कर्म-बन्धन की प्रवृत्ति करता है।]
- २२. वह स्वयं ही पृथ्वी-शस्त्र (हल आदि) का प्रयोग करता है, दूसरों से पृथ्वी-शस्त्र का प्रयोग करवाता है और पृथ्वी-शस्त्र के प्रयोग करवेवाले का समर्थन करता है।
- २३. वह हिंसा अहित के लिए है और कही अवोधि के लिए है।
- २४. वह सामु उस हिसा को जानता हुआ प्राज्य-नार्ग पर उपस्थित होता है।

- २४. सोच्चा भगवमो म्रणगाराणं वा इहमेगेर्त णायं भवइ—
  एस खलु गंबे,
  एस खलु मोहे,
  एस खलु मारे,
  एस खलु गरए।
- २६. इच्चत्थं गडिंढए लोए ।
- २७. जिमणं विरूवरूबेहि सत्थेहि पुढवि-रुम्म-समारंभेणं बुढवि-सत्थं समारंभमाणे क्राक्षे क्राणे निहिसह ।
- २८. से बेमि-

श्राप्पेगे श्रंथमब्से, श्रप्पेगे श्रंथमच्छे. श्चप्येगे पायमञ्मे, श्रप्येगे पायमच्छे, श्रप्येगे गुष्फमक्मे, श्रप्येगे गुष्फमच्छे, ग्रत्येगे जंघमब्से, ग्रत्येगे जंघमच्छे, श्रप्येगे जाणसङ्मे, अप्येगे जाण्मच्छे, ग्रप्पेगे अरुमब्से, ग्रप्पेगे अरु मच्छे, ध्रप्पेगे कडिमब्मे, ग्रप्पेगे कडिमच्छे, ग्रप्पेरे णाभिमदमे. ग्रप्पेरे णाभिमच्छे, ग्रप्पेगे उपरमक्से, श्रप्पेगे उपरमच्छे, ब्रप्पेगे पासम्बन्ने, ग्रप्पेगे पासमञ्जे. ग्रप्पेगे पिट्टमब्से, श्रप्पेगे पिट्टमच्छे, ग्रप्पेगे उरमहमे, भ्रप्पेगे उरमञ्जे, म्राप्येगे हिययमब्मे, म्राप्येगे हिययमच्छे, ग्रत्पेरो थणमब्भे, ग्रत्पेरो थणमच्छे, ग्रप्पेगे खंधमब्से, ग्रप्पेगे खंधमच्छे. श्रप्पेगे बाहमक्मे, श्रप्पेगे बाहमच्छे, ग्रम्पेगे हत्यमङ्मे, सम्पेगे हत्यमञ्खे, श्रव्पेगे श्रंगुलिमक्से, श्रव्पेगे श्रंगुलिमच्छे, ग्रप्पेगे णहमस्मे, ग्रप्येगे णहमस्के, श्रप्पेगे गीवमक्से, श्रप्पेने गीवमस्ते,

- २५. भगवान् या अनगार से सुनकर कुछ लोगों को यह काल हो जाता है—
  यही [ हिसा ] पंचि है,
  यही मोह है,
  यही मृत्यु है,
  यही नरक है।
- २६. यह आसित ही लोक है।
- २७. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा पृथ्वी-कर्म की किया में संलग्न होकर पृथ्वीकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करता है।
- २८. वही मैं कहता हूँ-कुछ जन्म से अन्धे होते है, तो कुछ छेदन से अन्धे होते हैं, कुछ जन्म से पंगु होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, कुछ जन्म से जघातक, तो कुछ छेदन से जंघातक, कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, कुछ जन्म से उठ तक, तो कुछ छेदन से उठ तक, कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, कुछ जन्म से नामि तक, तो कुछ छेदन से नामि तक, कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, कुछ जम्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, कुछ जन्म से अगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नक तक, कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक,

अप्येगे हणुबमन्त्रे, अप्येगे हणुबमन्त्रे, अप्येगे होहमन्त्रे, अप्येगे होहमन्त्रे, अप्येगे बंतमन्त्रे, अप्येगे वंतमन्त्रे, अप्येगे जिन्नमन्त्रे, अप्येगे जिन्नमन्त्रे, अप्येगे तालुसन्त्रे, अप्येगे तालुसन्त्रे, अप्येगे गलमन्त्रे, अप्येगे गलमन्त्रे, अप्येगे गंडमन्त्रे, अप्येगे गंडमन्त्रे, अप्येगे कालमन्त्रे, अप्येगे कालमन्त्रे, अप्येगे कालमन्त्रे, अप्येगे कालमन्त्रे, अप्येगे अन्तिमन्त्रे, अप्येगे अन्तिमन्त्रे, अप्येगे अन्तिमन्त्रे, अप्येगे भमुहमन्त्रे, अप्येगे ममुहमन्त्रे, अप्येगे ममुहमन्त्रे, अप्येगे विज्ञालमन्त्रे, अप्येगे विज्ञालमन्त्रे, अप्येगे सीसमन्त्रे, अप्येगे सीसमन्त्रे,

- २६. श्रप्पेगे संपमारए, श्रप्पेगे उद्दवए ।
- ३०. एत्य सत्यं समारंभमाणस्स इच्छेए घारंभा ग्रपरिक्णाया भवंति ।
- ३१. एत्थ सत्थं ग्रसमारंभमाणस्स इच्छेए ग्रारंभा परिण्णाया भवंति ।
- २२. तं परिष्णाय मेहाथी नेव सयं पुढवि-सत्थं समारंभेज्जा, नेवण्णेहि पुढवि-सत्थं समारंभावेज्जा, नेवण्णे पुढवि-सत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा ।
- ३३. जस्सेए पुढवि-कम्म-समारंभा परिक्लाया भवंति, से हु मुणी परिक्लाय-कम्मे ।
  - -- सि बेमि ।

कुछ जन्म से हुइडी तक, तो कुछ छेदन से हुइडी तक, कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, कुछ जन्म से बात तक, तो कुछ छेदन से बीम तक, कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गले तक, कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से माँह तक, कुछ जन्म से मीह तक, तो कुछ छेदन से माँह तक, कुछ जन्म से मीह तक, तो कुछ छेदन से माँह तक, कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक,

- २९. कोई मूर्छित कर दे, कोई वध कर दे। [जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेदन भेदन कष्टकर है, उसी प्रकार पृथ्वीकाय के अवययों का।]
- ३०. शस्त्र-समारम्म करने वाले के लिए यह पृथ्वीकायिक वध-बंधन अज्ञात है।
- ३१. शस्त्र-समारम्भ न करने वाले के लिए यह पृथ्वीकायिक वध-बंधन ज्ञात है।
- ३२. उस पृथ्वीकायिक हिसा को जानकर मेघाबी न तो स्वय पृथ्वी-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही पृथ्वी-शस्त्र का उपयोग करवाता है और न ही पृथ्वी-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है।
- ३३. जिसके लिए ये पृथ्वी कर्म की कियाएँ परिज्ञात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी [हिंसा-त्यागी] मुनि है।

—ऐसा मैं कहता हैं।

#### तइस्रो उद्भदेसी

- २४. से बेनि---से जहाबि सणगारे उज्जुकडे, णियागपडिवण्णे समायं कुम्बमाणे विद्याहिए ।
- ३४. जाए सद्वाए जिक्कंतो, तमेव प्रजुपालिया विवहित्ता विसोत्तियं ।
- ३६. पणया वीरा महाबीहि।
- ३७. लोगं च द्याणाए ग्रमिसमेच्या ब्रक्ट्योभयं ।
- ३८. से बेमि—
  णेव सर्य लोगं घ्रस्भाइक्लेज्जा, णेव ग्रलाणं घ्रस्भाइक्लेज्जा ।
  जे लोयं ग्रस्भाइक्लइ, से ग्रलाणं ग्रस्भाइक्लइ ।
  जे ग्रलाणं ग्रस्भाइक्लइ, से लोयं ग्रस्भाइक्लइ ।
- ३६. लज्जमाणा पुढी पास ।
- ४०. 'प्रणगारा मी' सि एगे पवयमाणा ।
- ४१. जिम्हणं विरूवकवेहि सत्थेहि उदय-कम्म-समारंभेणं उदय-सत्थं समारंभमाखी ग्रेगकवे पाणे विहिसद्द ।
- ४२. तस्य खलु भगवया परिष्णा पवेदया।
- ४३. इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण-माणज-पूर्यणाए, जाई-मरण-मोर्यणाए, दुवलपडियायहेटं ।

### तृतीय उद्देशक

- ३५. जिस श्रद्धा से निष्क्रमण किया, उसका शंका-रहित पालन करे।
- ३६. बीर-पुरुष महापथ पर समर्पित हैं।
- ३७. लोक को जिन-आज्ञा से समभकर मयमुक्त हो।
- ३८. वही मैं कहता हूँ—
  [जलकायिक] लोक को न तो स्वयं अस्वीकार करे और न ही अपनी
  आत्मा को अस्वीकार करे।
  जो [जलकायिक] लोक को अस्वीकार करता है, वह आत्मा को अस्वीकार
  करता है, जो आत्मा को अस्वीकार करता है, वह [जलकायिक] लोक
  को अस्वीकार करता है।
- ३९. तू उन्हे पृथक पृथक लज्जमान/हीनभावयुक्त देख ।
- ४०. ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं 'हम अनगार है।'
- ४१. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जल-कर्म की त्रिया में सलग्न होकर जल-कायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं।
- ४२. निश्चय ही, इस विषय मे भगवान् ने प्रजापूर्वक समभाया है।
- ४३. और इस जीवन के लिए, प्रशसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए दु.लों से छूटने के लिए, [प्राणी कर्म-बन्धन की प्रवृत्ति करता है]

- ४४. से सबनेव उदय-सत्वं समस्टंभइ, बन्नोहि वा उदय-सत्वं समारंभावेइ, बन्ने वा उदय-सत्वं समारंभेते समनुजानइ ।
- ४४. तं से ब्राहियाए, तं से ब्रबोहीए ।
- ४६. से तं संबुक्भमाने, श्रायाणीयं समुद्वाए ।
- ४७. सोच्या भगवयो प्रणगाराणं वा ब्रांतिए इहमेगेसि णायं भवइ— एस खलु गंबे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु जरए।
- ४८. इच्चत्यं गढ़िद्र लोए ।
- ४६. जिमणं विकवरुवेहि सत्पेहि उदय-कम्म-समारंभेणं उदय-सत्यं समारंभभाणे ग्रण्णे ग्रणेगरूवे पाणे विहिसद्द ।
- ५०. से बेमि—

  ग्राप्तेन ग्रंथमब्से, ग्राप्तेन ग्रंथमब्खे,
  ग्राप्तेन पायमब्से, ग्राप्तेन पायमब्खे,
  ग्राप्तेन गुरकमब्से, ग्राप्तेन गुरकमब्खे,
  ग्राप्तेन गुरकमब्से, ग्राप्तेन जाणमब्खे,
  ग्राप्तेन जाणमब्से, ग्राप्तेन जाणमब्खे,
  ग्राप्तेन जाणमब्से, ग्राप्तेन जाणमब्खे,
  ग्राप्तेन जाणमब्से, ग्राप्तेन किश्मब्खे,
  ग्राप्तेन जामिमब्से, ग्राप्तेन जामिमब्खे,
  ग्राप्तेन पासमब्से, ग्राप्तेन उपरमब्खे,
  ग्राप्तेन पासमब्से, ग्राप्तेन पासमब्खे,
  ग्राप्तेन पासमब्से, ग्राप्तेन पासमब्खे,
  ग्राप्तेन पासमब्से, ग्राप्तेन पिट्टमब्खे,
  ग्राप्तेन परसब्से, ग्राप्तेन परमब्खे,
  ग्राप्तेन परसब्से, ग्राप्तेन परमब्खे,
  ग्राप्तेन परसब्से, ग्राप्तेन वरमब्खे,
  ग्राप्तेन हिश्यसमब्से,

- ४४. वह स्वयं ही जल-शस्त्र का उपयोग करता है, दूसरों से जल-शस्त्र का उपयोग करवाता है वौर जल-शस्त्र के उपयोग करवे वालों का समबंद । करता है।
- ४५. वह हिसा अहित के लिए है और वही अबोधि के लिए है।
- ४६. वह (सामु) उस हिमा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होता है 1
- ४७. मगवान् या अनगार से सुनकर कुछ लोगों को यह आत हो जाता है— यही (हिसा) ग्रन्थि है, यही मोह है, यही कृत्यु है, यही कृत्यु है,
- ४८. यह धासिकत हो लोक है।
- ४९ जो नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा जल-कर्मे की किया में सँलज्न होकर जलक्यियक जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करता है।
- ५० वहीं मैं कहता हूँ—

  कुछ जन्म से अन्धे होते हैं तो कुछ छेदन से अन्धे होते हैं,
  कुछ जन्म से पगु होने है तो कुछ छेदन से अन्धे होते हैं,
  कुछ जन्म से घुटने तक. तो कुछ छेदन से घुटने तक,
  कुछ जन्म से खादा तक, तो कुछ छेदन से जादा तक,
  कुछ जन्म से जातु तक, तो कुछ छेदन से जातु तक,
  कुछ जन्म से उत्त तक, तो कुछ छेदन से जर तक,
  कुछ जन्म से किट तक, तो कुछ छेदन से किट तक,
  कुछ जन्म से नामि तक, तो कुछ छेदन से किट तक,
  कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक,
  कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक,
  कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक,
  कुछ जन्म से घीठ तक, तो कुछ छेदन से खाती तक,
  कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से खाती तक,
  कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक,

द्माणेरी पणमध्ये, प्रत्येने पणमच्छे. बायेरे संबद्धते, अप्येरे संबद्धते. श्राप्येगे बाहमक्ते, श्राप्येगे बाहमच्छे, बायेगे हत्यमध्ये, सप्येगे हत्यमध्ये, ब्राच्येने अंगुलिसक्से, अध्येने अंगुलिसच्छे, ग्राच्येते जहमान्ये, श्राच्येते जहमण्डे, अध्येने गीवमहमे, अध्येने नीवमच्छे. झच्चेरो हणबम्बने, अप्येगे हणुयमञ्जे, भ्रत्येने होट्र नहसे, श्रप्येने होट्र मच्छे, अध्येगे दंतमाने, अध्येगे दंतमच्छे, द्मध्येने जिल्समहत्रे. म्रप्येने जिल्समच्छे. भ्रप्पेगे ताल्मक्मे. भ्रप्पेगे ताल्मच्छे. श्रापेगे गलम्ब्से श्रापेगे गलमच्छे. झप्येगे गंडमब्से, झप्येगे गंडमच्छे. ग्राप्येगे कश्णमहमें, ग्राप्येगे कश्णमच्छे. श्रापेगे जासमब्दे, श्राप्येगे जासमच्छे. ग्रप्येमे प्रस्किमक्षे, ग्रप्येमे प्रस्क्षिमच्छे. भाषेगे भमूहमामे, मध्येगे भमूहमाखे. ग्रप्येगे णिडालमध्ये, ग्रप्येगे णिडालमच्छे. ग्रद्भेगे सीसम्बर्भ, ग्रद्भेगे सीसम्बर्धे,

- ११. अप्पेने संनवारए, अप्पेने उद्वए ।
- १२. से बैनि--संति पाणा उदय-निस्सिया जीवा ब्रणेगा ।
- १३. इहं च खलु भो ! प्रणगाराणं उदय-जीवा विवाहिया ।
- १४. सर्त्य चेर्य प्रणुवीह पासा ।

मुख जन्म से स्तम तक, तो मुख देदने से स्तन तक, कुछ जनम से स्कान्य तक, तो कुछ छेदन से स्कान्य वृक्त, कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, नुख जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, कुछ जन्म से शंगुली तक, तो कुछ छेदन से शंगुली तक, कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नख तक, कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, कुछ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुड्डी तक, कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, कुछ जन्म से दात तक, तो कुछ छेदन से दात तक, कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, कुछ जन्म से ग्रांख तक, तो कुछ छेदन से ग्रांख तक, कुछ जन्म से भौंह तक, तो कुछ छेदन से भौंह तक, कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक,

1 1 1

- ३१. कोई मूछित कर दे, कोई वघ कर दे। [जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेदन-भेदन कष्टकर है, उसी प्रकार जलकाय के अवययों का।]
- ५२. वही, मै कहता हूँ— श्रेनक प्राग्यकारी जीव जल के स्राक्षित हैं।
- ५३. हे पुरुष ! इस धनगार जिनशासन में कहा गया है कि जल स्वयं जीव रूप है।
- ४४. इस जलकायिक शस्त्र [हिसा] पर विचार कर देख ।

- ४४. पुढी सत्यं पवेड्यं ।
- १६. झदुवा धविण्यादाणं ।
- ५७. कप्पद्द में, कप्पद्द में पाउं, प्रदुवा विश्वताए ।
- ४६. पूढी सत्थेहि विसट्टंति ।
- ५६. एत्यवि तेसि गी जिकरणाए ।
- ६०. एस्य सत्यं समारंभमाणस्स इच्चेए घारंभा घपरिण्याया भवंति ।
- ६१. एत्य सत्यं ग्रसमारंभमाणस्स इच्चेए ग्रारंभा परिण्याया भवंति ।
- ६२. तं परिण्णाप मेहाबी नेव सयं उदय-सत्यं समारंभेडजा, णेबण्णेहि उदय-सत्यं समारंभावेडजा, उदय-सत्यं समारंमंते वि प्रच्यो ण समणुजाणेडजा ।
- ६३. जस्सेए उदय-कम्म-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी परिण्णाय-कम्मे ।
  - --- सि बेमि।

#### चउत्थो उद्भदेसो

६४. से बैमि-

णेव समं लोगं श्रदभाइक्लेज्जा, जैव श्रसाणं श्रदभाइक्लेज्जा । जे लोगं श्रदभाइक्लइ, से श्रसाणं श्रदभाइक्लइ ।

जे असाणं प्रक्भाइक्लइ, से लोगं ग्रब्भाइक्लइ ।

- ४४. शस्त्र बलय-धलय निक्रपित हैं।
- १६. अन्यवा अवस्तावान है। [केवल हिंसा ही नहीं है, अपितु चोरी मी है।]
- ५७. कुछ लोगो के लिए जल धीने एवं नहाने के लिए स्वीकार्य है।
- ४८. वे पृथक-पृथक शस्त्रों से जलकाय की हिंसा करते हैं।
- ५६. यहाँ भी उनका कथन प्रामाशिक नहीं है।
- ६०. शस्त्र-समारम्भ करने वाले के लिए यह जलकायिक वध-वंघन अज्ञात है।
- ६१. शस्त्र समारम्म न करने वाले के लिए यह जलकायिक वध-बधन ज्ञात है।
- ६२. उस जलकायिक हिंसा को जानकर मेघाबी न तो स्वयं जल-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही जल-शस्त्र का उपयोग करवाता है और न ही जल-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है।
- ६३. जिसके लिए ये जल-कर्म की कियाएँ परिज्ञात हैं, वही परिज्ञात-कंमीं [हिसा-त्यागी ] मुनि है। —ऐसा मैं कहता हूँ।

### चतुर्थ उद्ददेशक

६४. वही मैं कहता हूँ—
[ ग्रानिकाधिक ] लोक को न तो स्वयं अस्वीकार करे बीर न ही अवनी आस्मा को अस्वीकार करे।
जो [ ग्रानिकाधिक ] लोक को अस्वीकार करता है, वह आत्मा को अस्वीकार करता है, जो आत्मा को अस्वीकार करता है, वह [ जलकाधिक ] लोक को अस्वीकार करता है।

- ६५. के बीहलीन-सत्यस्त केयण्णे, से श्रसत्यस्त लेयण्णे । के श्रसत्यस्त केयण्णे, से बीहलीय-सत्यस्त लेयण्णे ।
- ६६. बीरीह एयं भ्रमिभूय विट्ठं, संजेएहि सवा जलेहि सवा अप्यमलेहि ।
- ६७. जे पमत्ते गुणद्विए, से हु वंडे पवुच्चइ ।
- ६=. तं परिक्वाय मेहाबी इवाणि जो जमहं पुन्वमकासी पमाएणं ।
- ६९. लज्जमाणा पुढी पास ।
- ७०. 'ग्रजगारा मो' ति एगे पथयमाणा !
- ७१. जिमणं विरूवक्ष्वेहि सत्येहि ग्रगणि-कम्म-समारंभेणं ग्रगणि-सत्यं समार्थभ-मारो भ्रणो ग्रणेगरूवे पाणे विहिसइ ।
- ७२. तत्थ खलु भगवया परिण्या पवेड्या ।
- ७३. इशस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण-माणण-पूर्वणाए, जाई-मरण-मोयणाए, दुक्ख-दिघायहेउं।
- ७४. ते सबसेव प्रगणि-सर्थ समार्रभई, श्रक्णींह वा श्रगणि-सर्थ समार्रभावेई, श्रक्षे वा श्रगणि-सर्थ समारंभमाणे समणुजाणह ।
- ७४. तं से महिवाए, तं से मर्कीहीए !
- ७६. से तं संबुक्तमाणे, ग्रायांगीयं समुद्वाए ।

- ६४. जो शरिन मरन की जानने बाला है, वह समित किहा। की जानने बाला है। है। जो शहिसा को जानने वाला है, वह अन्ति सन्ते जानने बाला है।
- ६६. संबमी, प्रश्नमस, वसी, वीर-पुरुषों ने इस भन्नि-तस्त्र की सर्देव साक्षात् देखा है।
- ६७. जो प्रमस एवं अप्ति-पुर्णो का अर्थी है, वही हिसक कहलाता है।
- ६=. यह जानकर मेघावी पुरुष सोचे कि को मैने पहले प्रमादक्क किया, वह सब नहीं करूँगा।
- ६९. तू उन्हे पृथक-पृथक रूज्जमान/हीनभावयुक्त देख ।
- ७०. ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं -- 'हम बनगार हैं।'
- ७१. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा अग्नि-कर्में की किया में संख्या होकर प्रशिनकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं।
- ७२. निश्चय ही, इस विषय में मगवान् ने प्रज्ञापूर्वेक समस्क्षया है।
- ७३ और इस जीवन के लिए प्रशसा, सम्मान एव पूजा के लिए, जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए दु सो से छूटने के लिए [ प्राणी कर्म-सन्धन की प्रवृत्ति करता है।]
- ७४. वह स्वयं ही क निन-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से क्रिन-शस्त्र का प्रयोग करवाता है और अपिन-शस्त्र के प्रयोग करनेवाले का समर्थन करता है।
- ७५. वह हिंसा बहित के लिए है और बही अबोधि के लिए है।
- ७६. वह सामु उस हिसा को जानता हुआ ब्राह्म-मार्स पर ज्यविवत होता है।

- ७७- सीश्वाभगवनी सवनाराचे वा ग्रीतए इहमेगेरि नामं भवड़-एत सतु गंधे, एस सतु मोहे, एस सतु मोरे, एस सतु वरए।
- ७८. इच्चत्थं गड़िहए लीए ।
- ७६. जिम्बं विरुव्हर्वेहि सत्येहि श्रगणि-कम्म-समारंत्रेणं श्रगणि-सत्यं समारंत्रमाचै शक्ते श्रणेगळवे पाणे विहिसद ।
- ८०. से बेब-

बापेगे संधमक्ते, ब्रापेगे संधमक्ते. श्राप्वेगे पायमक्त्रे, श्राप्वेगे पायमक्ते, झत्पेने गृष्कमक्त्रे, झत्पेने गृष्कमक्त्रे, भाषेगे जंघमहमे, अधिगे जंघमहते. ग्रप्पेगे जाणमन्त्रे, श्रप्पेगे जाजमच्छे, सच्चेने अदमब्से, श्रप्येने अदम्बद्धे, सब्येगे कडिमहमें, सब्येगे कडिमक्के. अध्येगे णाभिमक्से, अध्येगे णाभिमक्के. धापेने उपरमक्ते, श्रापेने उपरमच्छे, धप्पेगे पासमक्ष्मे, सप्पेगे पासमस्के. ध्रण्येगे पिट्टमब्से, सप्पेगे पिट्टमक्के. ब्राप्पेने उरमहमे, श्रप्पेने उरमञ्जे. अव्येगे हिययमञ्चे, अव्येगे हिययमञ्जे, सत्येते यणभवमे, प्रत्येते यणमस्ते. अप्येगे संधमक्त्रे, अप्येगे संधमस्ते. श्रव्योगे बाहुमन्त्रे, श्रव्येगे बाहुमच्छे, अप्पेने हत्यमहसे, अप्पेने हत्यमच्छे, अध्येगे अंगुलिमक्से, अध्येगे अंगुलिमक्के, धार्पने णहमक्से, धार्पने जहमच्छे. अध्येके गीवमक्ते, अध्येके गीवमक्ते,

- ७७. मनवान् या अनगार से सुनकर कुछ लोगों को यह जात ही जाता है—
  यही [हिसा ] ग्रींथ है,
  यही मोह है,
  यही मृत्यु है,
  यही नरक है।
- ७८. यह आसक्ति ही लोक है।
- ७६. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा अग्नि-कर्म की किया में संलग्न होकर अग्निकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करता है।
- ८०. वही मैं कहता हूँ-कुछ जन्म से अन्धे होते हैं, तो कुछ छेदन से अन्धे होते है, कुछ जन्म से पंगु होते है, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, कुछ जन्म से जघातक, तो कुछ छोदन से जघातक, कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, कुछ जन्म से उह तक, तो कुछ छेदन से उह तक, कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, फुछ जन्म से नामि तक, तो कुछ छेदन से नामि तक, कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, कुछ जन्म से खाती तक, तो कुछ छेदन से खाती तक, कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, कुछ बन्म से अंगुली तक, तो कुछ खेदन से अंगुली तक, कुछ जन्म से नल तक, तो कुछ छेदन से नस तक, कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक,

अप्पेने ह्णूपसङ्गे, अप्पेने ह्णुसपस्ते, अप्पेने होहुस्क्ने, अप्पेने होहुस्क्ते, अप्पेने बंतसङ्गे, अप्पेने वंतस्क्ते, अप्पेने जिड्सस्क्ने, अप्पेने जिड्सस्क्ते, अप्पेने तालुस्क्ने, अप्पेने तालुस्क्ते, अप्पेने गंडस्क्ने, अप्पेने गंडस्क्ते, अप्पेने गंडस्क्ने, अप्पेने गंडस्क्ते, अप्पेने कालस्क्ने, अप्पेने काल्यस्क्ते, अप्पेने कालस्क्ने, अप्पेने काल्यस्क्ते, अप्पेने सिल्झस्क्ने, अप्पेने सिल्झस्क्ते, अप्पेने सिल्झस्क्ने, अप्पेने काल्यस्क्ते, अप्पेने कालस्क्ने, अप्पेने कालस्क्ते,

#### ≈१. झप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उहबए **।**

- द२. से बेमि—
  संति पाणा पुढिव-णिस्सिया, तण-णिस्सिया, पत्त-णिस्सिया, कट्ट-णिस्सिया
  गोमय-णिस्सिया, कयवर-णिस्सिया।
- इंगिंग च खलु पुट्ठा, एगे संघायमावडकंति ।।
   जे तत्य संघायमावडकंति, ते तत्य परियादडकंति ।
   जे तत्य परियादडकंति, ते तत्य परियादडकंति ।।
- ८४. एत्य सत्यं समारंभमाणस्स इच्छेए झारंभा अ परिण्णाया भवंति ।
- ८४. एत्थ सत्यं ग्रसमारंत्रमाणस्स इच्छेए ब्राइंशा परिण्णाया मर्वति ।
- ८६. तं परिष्णाय मेहाबी नेव सर्य धगणि-सत्यं समारंत्रेण्या, नेवक्णोहं धगणि-सत्यं समारंभावेण्या, धगणि-सत्यं समारंभमाने धन्ते न सम्भुजानेत्वा ।

मुख जन्म से टुड्डी तक, तो मुख छेदन से टुड्डी तक,
मुख जन्म से होठ तक, तो मुख छेदन से होठ तक,
मुख जन्म से दांत तक, तो मुख छेदन से दांत तक,
मुख जन्म से वांत तक, तो मुख छेदन से वांत तक,
मुख जन्म से लीम तक, तो मुख छेदन से लीम तक,
मुख जन्म से तालु तक, तो मुख छेदन से तालु तक,
मुख जन्म से गले तक, तो मुख छेदन से गले तक,
मुख जन्म से गाल तक, तो मुख छेदन से गाल तक,
मुख जन्म से नाम तक, तो मुख छेदन से मान तक,
मुख जन्म से नाम तक, तो मुख छेदन से मान तक,
मुख जन्म से आंख तक, तो मुख छेदन से मांब तक,
मुख जन्म से आंख तक, तो मुख छेदन से मांब तक,
मुख जन्म से नाम तक, तो मुख छेदन से मांह तक,
मुख जन्म से ललाट तक, तो मुख छेदन से मांह तक,
मुख जन्म से ललाट तक, तो मुख छेदन से ललाट तक,
मुख जन्म से शिर तक, तो मुख छेदन से शिर तक,

- प्रश्. कोई मूर्छित कर दे, कोई वध कर दे।
  [जिस प्रकार मनुष्य के उक्त भवयवो का छेदन-भेदन कष्टकर है, उसी
  प्रकार भ्रग्निकाय के अवयवो का।
- प्राणी पृथ्वी के ग्राधित है, तृगा के ग्राधित है, पनों के ग्राधित है, काष्ठ के ग्राधित हैं, गोवर-कण्डे के ग्राधित हैं, कचरे के ग्राधित हैं।
- संगतिम प्रागा ग्राग्न मे ग्राकर गिरते हैं ग्रीर ग्राग्न का स्पर्ण पाकर कुछ। सकुचित होते हैं। वे वहां परितप्त होते हैं ग्रीर जो वहां परितप्त होते है, वे वहां मर जाते है।
- प्रश्न-समारम्म करने वाले के लिए यह प्रश्निकायिक वध-वन्धन प्रज्ञात है ।
- ५४. मस्त्र-समारम्भ न करने वाले के लिए यह प्रश्निकायिक वध-बन्धन ज्ञात है।
- ५६. उस ग्राग्निकायिक हिंसा को जानकर मेथाबी न तो स्वय ग्राग्नि-शस्त्र का उपयोग करवाता है, न ही ग्राय्नि-शस्त्र का उपयोग करवाता है ग्रीर न ही ग्राग्नि-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है।

८७. असीए अनुनि-कम्म-समार्था परिकाश भवंति, से हु युकी परिकाश-

-- सि बेमि ।

#### पंचमो उद्भदेसो

- दद. तं णो करिस्सामि समुद्वाए ।
- दर्. मला महमं सभयं विवित्ता ।
- ६०. तं जे जो करए, एसोवरए, एत्योवरए एस प्रवागारेलि पवुक्वइ ।
- ६१. के गुणे से झाबट्टे, जे झाबट्टे से गुणे।
- ६२. उड्ढं बहुं निरियं पाईणं पासमाणे स्वाइं पासइ, सुषमाणे सहाइं सुषेइ !
- ६३. उड्ढं ग्रहं लिरियं पाईणं युच्छमाणे क्वेसु मुच्छइ, सब्वेसु ग्रावि ।
- **१४. एस लोए वियाहिए ।**
- ६४. एत्य प्रमुले प्रचानाए ।
- ६६. पुणी-पुणी गुणासाए, वंकसमायारे, पमले सगारमावसे !

=७. जिसके लिए ये प्राप्त-कर्ष की कियाएँ परिकात है वही परिकात कर्मी [हिंसा-स्थानो ] मुनि है।

. ' -ऐसा में कहता हैं।

## पंचम उद्देशक

- ८८. मैं संयम-मार्ग पर समुपस्थित होकर उस हिंसा को नहीं करूँया।
- ८६. मतिमान पुरुष ग्रमय को जानकर [ हिंसा नहीं करता ]
- ६०. जो हिंसा नहीं करता, वह हिंसा से विरत होता है। जो विरत है, वह अनगार कहा जाता है।
- ६१ जो गुण (इन्द्रिय-विषय) है, वह आवर्त संसार है और जो आवर्त है, वह गुण है।
- ६२. उध्वं, ग्रघो, तिर्यक्, प्राची दिशाशों में देखता हुना रूपों को देखता है, सुनता हुमा शब्दों को सुनता है।
- ६३. ऊर्घ्व, स्रघो, तिर्यक्, प्राची दिशास्रों में मूर्ण्छित होता हुसा रूपों में मूर्ण्छित होता है, शब्दों में मूर्ण्छित होता है।
- ६४. इसे संसार कहा गया है।
- ६५. जो इन [ इन्द्रिय-विषयों ] में अगुप्त/असंयमी है, वह आजा/अनुकासन में नहीं है।
- ६६. वह पुनः पुनः गुलों में भासक है, खल-कपट करता है, प्रमत्त है, गृहवासी है।

- १७. लक्जमाना पुढो पास ।
- Es. 'सम्पारा मो' लि एवे प्रवयमाणा ।
- ११. अभिणं विकवकवेहि सत्वेहि वणस्सइ-कम्म-समारंभेणं वणस्सइ-सत्यं समारंग-माणे प्रणेगकवे पाणे विहिसइ।
- १००. तस्य खलु भगवया परिष्णा पवेइया ।
- १०१. इमस्स चेव जीवियस्स,
  परिवंदण-माणण-पूयणाए,
  जाई-मरण-मोयणाए,
  बुक्लपडिघायहेउं।
- १०२. से सबमेव वणस्सइ-सत्थं समारंभइ, ग्रण्णेहि वा वणस्सइ-सत्थं समारंभविद्र, ग्रण्णे वा वणस्सइ-सत्थं समारंभमाणे समणुजाणइ ।
- १०३. तं से ऋहियाए, तं से सबोहीए ।
- १०४. से तं संबुष्ममाणे, ग्रायाणीयं समुद्राए ।
- १०४. सोच्या भगवत्रो प्रणगाराणं वा ग्रॅतिए इहमेगेसि णायं भवड्--एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु भरए।
- १०६. इच्छाधं गडिकए लोए ।
- १०७. जिमणं विरुवस्थेहि सत्येहि वणस्तर्द्व-कश्म-समारंभेणं, वणस्सद्द-सत्थं समान् रंभगणे प्रण्णे प्रणेगरूवे पाणे विहिसद् ।

- ६७. तू उन्हें पृथक-पृथक लज्जमान/हीनमावयुक्त देख ।
- ६८. ऐसे कितने ही निश्चक स्वामिमानपूर्वक कहते हैं 🥂 'हम प्रनगार हैं।'
- ६६. जो माना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वनस्पति-कमें की किया में संलब्न होकर बनस्पतिकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं।
- १००. तिश्चय ही, इस विश्य में मगवान् ने प्रज्ञापूर्वंक समभाया है।
- १०१. और इस जीवन के लिए ही
  प्रशंसा, सम्मान एव पूजा के लिए,
  जन्म, मरण एव मुक्ति के लिए
  दुलो से छूटने के लिए
  [प्राणी कर्म-बन्घन की प्रदृत्ति करता है।]
- १०२. वह स्वयं ही वनस्पति-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से वनस्पति-शस्त्र का प्रयोग करवाता है और वनस्पति-शस्त्र के प्रयोग करनेवाला का समर्थन करता है।
- १०३. वह हिंसा अहित के लिए है ओर वही अबोधि के लिए है।
- १०४. वह साधु उस हिसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होता है।
- १०४. भगवान् या श्रनगार से सुनकर कुछ लोगों को यह जात हो जाता है—
  यही [हिसा ] प्रन्थि है,
  यही मोह है,
  यही मृत्यु है,
  यही नरक है।
- १०६. यह स्नासक्ति ही लोक है।
- १०७. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वनस्पति-कर्म की किया में संलग्न होकर वनस्पतिकायिक जीवों की अनेक अकार से हिसा करता है।

#### १०६. से बेमि-

अलोगे संधमत्मे, सत्येगे संधमन्त्रे, द्यत्येने पायमक्ते. स्टवेने पायमच्छे. श्राप्येने गुष्फमक्से, श्राप्येने गुष्फमच्छे, श्राच्येने जंदमध्ये, श्राच्येने जंद्यमध्ये, ग्रत्येगे जाणमक्मे, ग्रत्येगे जाणुमच्छे, ग्रत्येगे ऊरुमन्त्रे, ग्रन्येगे ऊरुमच्छे. ग्रव्येगे कडिमहमे, ग्रव्येगे कडिमह्छे. ग्रत्येगे जाभिमदमे, श्रत्येगे जाभिमस्छे, अप्येगे उपरमहमे, अप्येगे उपरमक्छे. श्रप्पेगे पासमहभे, श्रप्पेगे पासमह्छे. श्राप्येगे पिट्टमब्से, श्राप्येगे पिट्टमब्छे, ग्रपोगे उरमब्भे, ग्रपोगे उरमच्छे. श्रप्पेगे हिययमञ्जे. श्रप्पेगे हिययगच्छे, ग्रत्पेगे थणमब्से, ग्रत्पेगे यणमञ्जे, श्रापेगे खंधमक्ते, ग्रापेगे खंधमच्छे. अप्पेगे बाहमक्से, अप्पेगे बाहमच्छे. ग्रप्पेने हत्थमक्से, ग्रप्पेने हत्थमच्छे, श्रव्येगे अंगुलिमब्से, श्रव्येगे श्रंगुलिमच्छे. श्रप्पेगे णहमक्से, श्रप्पेगे णहमच्छे. श्रप्पेगे गीवमढमे, श्रप्पेगे गीवमच्छे. ग्रप्पेने हज्यमध्ये, ग्रप्पेने हज्यमध्ये, अप्पेगे होद्रमहमे, अप्पेगे होद्रमह्छे. अप्पेगे दंतमको, अप्पेगे दंतमच्छे, श्रापेने जिड्सम्बसे, श्रापेने जिड्सम्बद्धे, द्यापेगे तालुमब्मे, द्यापेगे तालुमब्द्धे, श्रत्येगे गलमक्ते, श्रन्येगे गलमस्छे, अप्पेगे गंडमब्से, अप्पेगे गंडमब्छे. अप्पेगे कण्णमान्त्रे, ब्राय्पेगे कण्णमस्त्रे, ध्रत्येगे जासमब्मे, श्रूप्पेगे जासमस्के ग्रत्येगे प्रच्छिमक्मे, अप्येगे ग्रच्छिमच्छे. भ्रत्येगे भम्हमहमे, अप्येगे भम्हमच्छे.

कुछ जन्म से अन्धे होते हैं, तो कुछ केंदन से बन्धे होते हैं, कुछ जन्म से पंगु होते हैं, तो कुछ छेवन से पंगु होते हैं, कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छैंदन से घुटने तक, कुछ जन्म से जंबा तक, तो कुछ छेदन से जंबा तक, कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, कुछ जन्म से उरु तक, तो कुछ छेदन से उरु तक, मुख जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, कूछ जन्म से नामि तक, तो कुछ छेदन से नामि तक, कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, कुछ जन्म से स्कन्घ तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहू तक, कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, कुछ जन्म से भ्रगुली तक, तो कुछ छेदन से भ्रंगुली तक, कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नख तक, कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, कुछ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुड्डी तक, कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, कुछ जन्म से दात तक, तो कुछ छेदन से दांत तक, कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छोदन से नाक तक, कुछ जन्म से ग्रांख तक, तो कुछ छेदन से ग्रांख तक, कुछ जन्म से मौह तक, तो कुछ छेदन से मौह तक,

श्रव्येगे विडालमन्त्रे, सप्येगे विडालमच्छे, सप्येगे सीसमन्त्रे, सप्येगे सीसमच्छे,

१०६. अप्येने संवमारए, अप्येने उद्देश ।

११०. से बेमि-

इमंपि जाइधम्मयं, एयंपि जाइधम्मयं। इमंपि वृद्धिषम्मयं, एयंपि वृद्धिषम्मयं। इमंपि वित्तनंतयं, एयंपि वित्तमंतयं। इमंपि खिण्णं मिसाइ, एयंपि खिण्णं मिसाइ।

इमंपि ग्राहारगं, एयंपि ग्राहारनं । इमंपि ग्राणिक्वयं, एयंपि ग्राणिक्वयं । इमंपि ग्रसासयं, एयंपि ग्रसासयं । इमंपि वद्योगवहयं, एयंपि वद्योववहयं ।

इमंपि विपरिणामधम्मयं, एयंपि विपरिणामधम्मयं ।

- १११. एत्य सत्यं समारंभमाणस्स इच्केए श्रारंभा श्रपरिण्याया भवति ।
- ११२. एत्व सत्यं ग्रसमार्रभमाणस्स इच्चैए ग्रारंभा परिज्णाया भवंति ।
- ११३. तं परिण्णाय महावी र्णव सर्यं वणस्तद्द-सत्यं समारंभेठजाः, णेवम्नोहं वणस्तद्द-सत्यं समारंभावेळजा, णेवण्णे, वणस्तद्द-सत्यं समारंभंते समणुजाणेजजा ।
- १.१४. जस्सेए बणस्सई-सत्थ-समार्रभा परिक्णाया भवंति, से हु मुणी परिक्णाय-कम्मे ।

— सि बेमि

कुछ जन्म से नगाट तक तो कुछ छेटन से तुलाट तक, कुछ जन्म से गिर तक, तो कुछ छेटन से गिर तक,

१०६. कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे। [जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेदन-भेदन कच्छकर है, उसी प्रकार बनस्पतिकाय के अवययों का।]

११०. वही मैं कहता हुँ—
यह (मनुष्य) भी जातिषमंक है, यह (बनस्पति) भी जातिषमंक है।
यह (मनुष्य) भी वृद्धिषमंक है, यह (बनस्पति) भी वृद्धिषमंक है।
यह (मनुष्य) भी वैतन्य है. यह (बनस्पति) भी वैतन्य है।
यह (मनुष्य) भी छिन्न होने पर कुम्हलाता है, बह (बनस्पति) भी छिन्न होने पर कुम्हलाता है।
यह (मनुष्य) भी आहारक है, यह (बनस्पति) भी आहारक है।
यह (मनुष्य) भी अतित्य है. यह (बनस्पति) भी अतित्य है।
यह (मनुष्य) भी अन्तर्य है, यह (बनस्पति) भी अन्नाक्वत है।
यह (मनुष्य) भी अन्नाक्वत है, यह (बनस्पति) भी अन्नाक्वत है।
यह (मनुष्य) भी अन्नाक्वत है, यह (बनस्पति) भी अन्नाक्वत है।
यह (मनुष्य) भी विपरिणामीषमंक है, यह (बनस्पति) भी विपरिणामीषमंक है।
यह (मनुष्य) भी विपरिणामीषमंक है, यह (बनस्पति) भी विपरिणामीषमंक है।

- १११ शस्त्र-समारम्भ करने वाले के लिए यह वनस्पतिकायिक वघ-बन्धन धज्ञात है।
- ११२. शस्त्र-समारम्भ न करने वाले के लिए यह वनस्पतिकायिक दध-बन्धन ज्ञात है।
- ११३. उस बनस्पतिकायिक हिंसा को जानकर मेधावी न तो स्वयं वनस्पति-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही वनस्पति-शस्त्र का उपयोग करवाता है ग्रीर न ही वनस्पति-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है।
- ११४. जिसके लिए ये वनस्पतिकर्म की कियाएँ परिज्ञात हैं, कही परिज्ञात-कर्मी [हिंसा-त्यायी] मुनि है।

-ऐसा मैं कहता हूँ ।

## छड्डो उद्गदेसो

- ११४. से बेसि— संतिमे तसा पाणा, तं जहा— शंडवा पोयवा जराज्या रसवा संतेयमा संयुक्तिया श्रीवताह्या ।
- ११६. एस संसारेति पबुच्चई ।
- ११७. मंदस्स ग्रवियाणग्री ।
- ११८. णिरुभाइला पडिलेहिला पत्तेयं परिणिख्याणं ।
- ११६. सध्वेसि पाणार्ण, सन्वेसि सूयार्ण, सन्वेसि जीवार्ण, सन्वेसि सत्तार्ण ग्रस्सायं ग्रपरिणिट्यार्ण महस्भव वृक्क सि वेसि ।
- १२०. तसंति पाणा पदिसो दिसासु य ।
- १२१. तत्य-तत्य पुढो पास, ब्राउरा परिताबँति ।
- १२२. संति पाणा पुढो सिया।
- १२३. लज्जमाणा पुढी पास ।
- १२४. 'झणगारा मो' सि एगे प्ययमाचा ।
- १२४. जिमणं विकवस्वेहि सत्वेहि तसकाय-समारंमेणं तसकाय-सत्यं समारंभमाणे अञ्जे अणेगकवे पाने विहित्तद ।
- १२६. तस्य सलु भगवया परिश्ला पवेदया ।

## षष्ठ उद्भवेशव

- ११५ वही मैं कहता हूँ—
  ये वस प्राणी है जैसे कि—
  भ्रंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूर्व्छम, उद्मिज्ज/भूमिज
  भीर भौपपातिक।
- ११६. यह [ त्रसलोक ] संसार है, ऐसा कहा जाता है।
- ११७. यह मंद धौर धजानी के लिए होता है।
- ११८. चिन्तन एवं परिशीलन करके देखें कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है।
- ११६ सभी प्राणियो, सभी भूतो, सभी जीवो भौर सभी सत्त्वो के लिए अशाता श्रीर अपरिनिर्वाण (दुख) भयकर दुख रूप है।
- १२० प्राग्गी प्रत्येक दिशा ग्रीन विदिशा में त्रास/दु ख पाते है।
- १२१ तू यत्र-तत्र प्यक-पृथक देख ! मातुर मनुष्य दु ख देते हैं।
- १२२. प्राफी पृथक-पृथक हैं।
- १२३. तू उन्हे पृथक पृथक रुक्जमान/होनभावयुक्त देख ।
- १२४. ऐसे कितने ही मिक्षुक स्वामिमानपूर्वक कहते है- 'हम अनगार है।',
- १२५. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा श्रस-कर्म की किया मे संख्या होकर त्रसकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है।
- १२६ निश्चय ही, इस विषय में मयवान् ने प्रकापूर्वक समकाया है।

- रे २७. इमस्य क्षेत्र सीवियस्त, परिचंदण-मानज-पूर्वजाए, बाई-गरज-मोबजाए, कुमसर्वक्षायहेर्ज ।
- १२८. ते सब्सेव तसकाय-सत्यं समारंत्रह, क्रण्णेहि वा तसकाय-सत्वं समारंत्रावेह, प्रक्ले वा तसकाय-सत्यं समारंत्रमाणे समगुजाणह ।
- १२६. तं से ब्रहियाए, तं से ब्रबोहीए।
- १३०. से तं संबुक्समाने, ग्रायाणीयं समुद्वाए ।
- १३१. सोज्या भगवधो धजगाराजं वा श्रांतिए इहमेगेर्स जायं भवद्र--एस खलु गंबे,
  एस खलु मोहे,
  एस खलु मारे,
  एस खलु जरए ।
- १३२. इच्चर्यं गड़िडए सोए ।
- १३३. जिमणं विकायकवेर्दि सत्येर्दि तसकाय-समारंग्रेणं तसकाय-सत्यं समारंग्रमाणै प्रक्षे ग्रणेगकवे पाणे विहिसद् ।
- १३४. ते बेमि— प्रत्येने ग्रंथमडमे, श्रत्येने ग्रंथमड्खे, श्रत्येने पायमडमे, श्रत्येने पायमड्खे, श्रत्येने गुष्कमडमे, श्रत्येने गुष्कमड्खे, श्रत्येने बंधमडमे, श्रत्येने अंधमड्खे, श्रत्येने जानुमडमे, श्रत्येने जानुमड्खे, श्रत्येने जहमहमे, श्रत्येने जहमड्खे,

- १२७ और इस जीवन के लिए प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए दु: सों से छूटने के लिए [प्राणी कर्म-बन्धन की प्रवृत्ति करता है।]
- १२८ वह स्वयं ही त्रस-शस्त्र का उपयोग करता है, दूसरों से त्रम-अस्त्र का उपयोग करवाता है और त्रस-शस्त्र के उपयोग करवे वाली का समयंत्र करता है।
- १२६. वह हिसा अहित के लिए है और वही अबोधि के लिए है।
- १३०. वह (साधु) उस हिंसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्गे पर उपस्थित होना है।
- १३१. भगवान् या अनगार से सुनकर कुछ स्रोगो को यह जात हो जाता है— यही (हिसा) ग्रन्थि है, यही मोह है, यही मृत्यु है, यही नरक है।
- १३२ यह आसिवत हो लोक है।
- १३३. जो नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा त्रस-कर्में की किया में संलक्त होकर त्रसकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं।
- १३४. वहीं मैं कहता हूँ—
  कुछ जन्म से धन्धे होते हैं, तो कुछ छेदन से धन्धे होते हैं।
  कुछ जन्म से पगु होते हैं, तो कुछ छेदन से पगु होते हैं,
  कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक,
  कुछ जन्म से जघा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक,
  कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक,
  कुछ जन्म से उह तक, तो कुछ छेदन से उह तक,

ध्रापेने कडिमब्से, सप्पेने कडिमब्द्रे, श्रप्येते शास्त्रियक्ते, सप्येते जामिमच्छे. धारपेने उपरमक्ते, अप्येने उपरमण्डे, बाचेरो पासम्बन्धे, बाचेरो पासमञ्जे, क्रव्येने विद्यवसे, श्रव्येने विद्यक्ति, झप्येने उरमक्ते, अध्येने उरमञ्जे. ग्रन्थेने हिवयमध्ये, श्रन्थेने हिययमञ्जे, बाच्येते थणमञ्जे, बाप्येते थणमञ्जे. श्राप्येते खंधमध्ये. श्राप्येते खंधमस्त्रे. ग्रप्पेगे बाहमक्से, ग्रप्पेगे बाहमक्खे, झप्पेगे हत्यमबसे, झप्पेगे हत्यमच्छे, झप्पेगे अंगुलिमक्से, अप्पेरी अंगुलिमच्छे, अप्येगे णहमक्से, अप्येगे चहमच्छे, भ्रप्पेगे गीवम्बन, भ्रप्पेगे गीवस्टें, श्राप्येगे हुक्यमहभे, सप्येगे हुण्यमच्छे. श्रप्पेगे होट्टमक्से, श्रप्पेगे होट्टमच्छे, ग्रत्येगे दंतमङ्भे, ग्रत्येगे दंतमञ्जे. भ्रत्येगे जिड्सम्ब्से, भ्रत्येगे जिड्सम्बद्धे, प्रप्येगे तालुमक्से, ग्रप्येगे तालुमच्छे, म्रप्पेगे गलमब्से, भ्रप्येगे गलमञ्चे. ग्रप्पेगे गंडमक्ते. ग्रप्पेगे गंडमक्ते. झप्पेगे करणमङ्गे, झप्पेगे करणमच्छे, ध्रत्येने जासमध्ये, खप्पेने जासमध्छे, प्रपेगे प्रक्षिमध्ये, अप्येगे प्रक्षिमध्छे, भ्रप्पेगे ममूहमक्त्रे, भ्रप्पेगे भमूहमच्छे, ग्रत्येगे णिडालम्बसे, श्रत्येने णिडालमच्छे. झप्पेगे सीसमब्भे, झप्पेगे सीसमच्छे,

१३४. मध्येगे संवमारए, मध्येमे उहबए ।

कुछ जरम से कृटि तक, तो कुछ होदन से कृटि तक, कुछ जन्म से नामि तक, तो कुछ खेवन से नामि तक। कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदत से पीठ तक, कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, कुछ जन्म से हृदय तक तो कुछ छेदन से हृदय तक, कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, कुछ जन्म से हाय तक, तो कुछ छेदन से हाय तक, कुछ जन्म से अगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नख तक, कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, कुछ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुड्डी तक, कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, कुछ जन्म से दात तक, तो कुछ छेदन से दात तक, कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, कुछ जन्म संकान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, कुछ जन्म से आंख तक, तो कुछ छेदन से आंख तक, मुख जन्म से भींह तक, तो कुछ छेदन से भींह तक, कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक,

11 .

१३४. कोई मूर्छित कर दे, कोई वध कर दे। [जिस प्रकार मनुष्य के उक्त ग्रवयवों का छेदन-भेदन कब्टकर है, उसी प्रकार प्रग्निकाय के श्रवयवों का।] १३६. से बेमि--

अप्पेरी अञ्चाए वहंति, अप्पेरी अविचाए वहंति,

अप्येगे मंसाए वहंति, अप्येगे सोणियाए वहंति, अप्येगे हिययाए वहंति, अप्येगे पिच्छाए वहंति, अप्येगे वसाए वहंति, अप्येगे पिच्छाए वहंति, अप्येगे पुच्छाए वहंति, अप्येगे वासाए वहंति, अप्येगे सिंगाए वहंति, अप्येगे विसाणाए वहंति, अप्येगे बताए वहंति, अप्येगे वाढाए वहंति, अप्येगे चहाए वहंति, अप्येगे चाढाए वहंति, अप्येगे अट्ठीए वहंति, अप्येगे अट्ठिमिआए वहंति, अप्येगे अट्ठीए वहंति, अप्येगे अट्ठिमिआए वहंति, अप्येगे अट्ठाए वहंति, अप्येगे अण्डाए वहंति, अप्येगे हिंसिसु मेत्ति वा वहंति, अप्येगे हिंसिसु मेत्ति वा वहंति,

१३७. एस्य सत्यं समारंभमाणस्स इच्चेए भ्रारंभा भ्रपरिण्णाया भवंति ।

१३८. एत्य सत्यं ग्रसमारंभमाणस्स इच्चेए ग्रारंभा परिण्णाया भवंति ।

१३६. तं परिण्णाय मेहावी णेव सयं तसकाय-सत्यं समारंभेज्जा, णेवण्णेहि तसकाय-सत्यं समारंभावेज्जा, णेवण्णे तसकाय-सत्यं समारंभंते समणुजाणेज्जा ।

१४०. जस्सेए तसकाय-सत्थ-समारंभा परिक्काया भवंति, ते हु मुक्की परिक्काय-कम्मे ।

-- सि बेमि ।

१२६. वही में बहता हूँ-

कुछ सर्चना [ देह-प्रलंकरेग्यं/मन्ध-सिद्धि/यम-याना ] के लिए वध करते हैं.
कुछ मांस के लिए वध करते हैं. कुछ रक्त के लिए वध करते हैं।
कुछ मांस के लिए वध करते हैं. कुछ रक्त के लिए वध करते हैं।
कुछ चर्ची के लिए वध करते हैं. कुछ पंत्र के लिए वध करते हैं।
कुछ चर्ची के लिए वध करते हैं. कुछ वाल के लिए वध करते हैं।
कुछ सीग के लिए वध करते हैं. कुछ वाल के लिए वध करते हैं।
कुछ सीग के लिए वध करते हैं. कुछ वात्र के लिए वध करते हैं।
कुछ सीग के लिए वध करते हैं. कुछ वात्र के लिए वध करते हैं।
कुछ सात्र के लिए वध करते हैं. कुछ सात्र के लिए वध करते हैं।
कुछ प्रस्थि के लिए वध करते हैं, कुछ प्रस्थिमण्या के लिए वध करते हैं।
कुछ प्रस्थि के लिए वध करते हैं, कुछ प्रस्थिमण्या के लिए वध करते हैं।
कुछ प्रस्थि के लिए वध करते हैं, कुछ प्रस्थिमण्या के लिए वध करते हैं।
कुछ प्रस्थि के लिए वध करते हैं, कुछ प्रस्थिमण्या के लिए वध करते हैं।
या कुछ 'मुक्ते मारा' इसलिए वध करते हैं,
या कुछ 'मुक्ते माराे इसलिए वध करते हैं,
या कुछ 'मुक्ते माराे इसलिए वध करते हैं।

- १३७. शस्त्र-समारम्म करने वाले के लिए यह त्रसकायिक दघ-बंधन अज्ञात है।
- १३८. शस्त्र समारम्भ न करने वाले के लिए यह त्रसकायिक वध-वंत्रन ज्ञात है।
- १३६. उस त्रसकायिक हिंसा को जानकर मेघावी न तो स्वयं त्रस-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही त्रस-शस्त्र का उपयोग करवाता है और न ही त्रस-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है।
- १४०. जिसके लिए ये त्रस-कर्म की कियाएँ परिकात हैं, वही परिकात-कर्मी [हिंसा-त्यागी ] मुनि है।
  - -ऐसा मैं कहता हूँ।

## सत्तमो उद्भदेसो

१४१. यह एजस्स बुगुं खनाए ।

१४२. भायंकदसी महिय ति णच्या ।

१४३. जे श्रान्भस्यं जाणइ, से बहिया जाणइ। जे बहिया जाणइ, से श्रान्भस्य जाणइ।

१४४. एवं वुलमण्णेसि ।

१४५. इह सतिगया दिवया, गायकं लंति वीजिछ ।

१४६. लङ्जमाणा पुढो पास ।

१४७. 'खणगारा मो' सि एगे पवसमाणा ।

१४८. जिमणं बिरूबरूबेहि सत्थेहि बाउकस्म-समारंभेणं बाउ-सत्थं समारंगमाणे अन्ये अणेगकवे वाणे बिहिसद्व ।

१४६. तत्य खलु भगवया परिण्णा पत्रेडवा ।

१५०. इमस्स खेव जीवियस्स, परिबंदण-माणण-पूयकाए, आई-मरण-मोयणाए, हुम्लपडिद्यायहेडं ।

१५१. से सयमेव वाज-सत्यं समारंभई, धार्कीह वा वाज-सत्यं समारंभावेई, धार्की वा वाज-सत्यं समारंभंते समणुजाणह ।

## सप्तम उद्देशक

- १४१. वह बायुकाय की हिसा से निकृत होने में समर्थ है।
- १४२. झातंकदर्शी पुरुष हिंसा को झहित रूप जानकर छोड़ता है।
- १४३. जो अध्यातम को जानता है, वह बाह्य को जानता हैं । जो बाह्य को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है।
- १४४. इस बात को तुला पर तीलें।
- १४५. इस [ ग्रहेंत्-गासन ] में [ मुनि ] मान्त ग्रौर कहणाशील होते हैं, श्रतः वे वीजन की ग्राकाक्षा नहीं करते।
- १४६. तू उन्हे पृथक-पृथक लज्जमान/हीनमावयुक्त देख ।
- १४७. ऐसे कितने ही मिक्षुक स्वामिमानपूर्वक कहते हैं 'हम मनसार है।'
- १४८. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वायु-कर्म की किया में संलग्न होकर वायुकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है।
- १४६. निश्चय ही, इस विषय में मगवान ने प्रकापूर्वक समभाया है।
- १५०. और इस जीवन के लिए प्रश्नंसा, सम्मान एव पूजा के लिए, जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए दु.सों से छूटने के लिए [ प्राणी कर्म-बन्धन की प्रदृत्ति करता है | ]
- १५१. वह स्वयं ही वायु-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसतों से वायु-शस्त्र का प्रयोग करवाता है और वायु-शस्त्र के प्रयोग करते वाला का समर्थन करता है।

#### १४२. तं से बहियाए, तं से धबोहीए ।

### १५३. से तं संबुक्तमाणे, श्रायाणीयं समुद्वाए ।

#### १४४. इच्चरयं गड़िंडए लोए ।

१५६. जिमणं विरूवरुवेहि सत्येहि बाउकम्म-समारंमेणं, वाउ-सत्यं समारंभमाणे प्रक्रो प्राणे निहिसद्व ।

#### १५७. से बेमि--

ब्रप्पेने ब्रंधमध्मे, ब्रप्पेने ब्रंधमस्त्रे. श्राप्येगे पायसङ्गे, श्राप्येगे पायसङ्खे. द्माप्येगे गुष्फमक्से, द्यप्येगे गुष्फमक्छे, झप्पेगे जंघमब्मे, झप्पेगे जंघमच्छे. श्रप्येगे जाणमङ्गे, श्रप्येगे जाणमञ्खे, धप्येगे ऊरमध्ये, धप्येगे ऊरमच्छे. द्यापेगे कडिमडमे, द्यापेगे कडिमच्छे. द्यप्पेगे जाभिमन्त्रे, श्रप्पेगे जाभिमक्के, ग्रप्पेगे उगरमञ्जे, ग्रप्पेगे उगरमञ्जे. श्रप्पेगे पासमङ्गे, श्रप्पेगे पासमध्छे, श्रप्पेगे पिट्टमक्से, श्रप्पेगे पिट्टमक्से, धप्पेगे उरमब्से, अष्पेगे उरमञ्जे. द्यप्पेगे हिययमक्से, सम्पेगे हिययमक्से, द्यप्पेगे बजनक्से, द्राप्पेगे बजसक्ते, धप्पेगे संघमको, अप्पेगे खंघमक्छे. श्रप्येगे बाहमक्से, अप्येगे बाहमच्छे. अप्येगे हत्यमक्ते, अप्येगे हत्यमक्ते

१५२. वह हिंसा अहित के लिए है और वही अबीधि के लिए है।

१५३. वह साधु उस हिंसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होता है।

१५४. भगवान् या ग्रनगार से सुनकर कुछ लोगो को यह ज्ञात हो जाता है— यही [हिसा ] ग्रन्थि है, यही मोह है, यही मृत्यु है, यही नरक है।

१४४ यह आसक्ति ही लोक है।

१५६. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वायु-कर्म की किया में संलग्न होकर वायुकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करता है।

१४७. वहीं मैं कहता हूँ-

कुछ जनम से अन्धं होते हैं, तो कुछ छेदन से अन्धे होते हैं, कुछ जन्म से पगु होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, कुछ जन्म से जघातक, तो कुछ छेदन से जघातक, कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, कुछ जन्म से उह तक, तो कुछ छेदन से उह तक, कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, कुछ जन्म से नामि तक, तो कुछ छेदन से नामि तक, कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, कुछ जन्म से खाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, कुत्र जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन में हाथ तक,

अध्येते संगुलिमक्से, अध्येते संगुलिमच्छे, अध्येते बहुमध्ये, द्राप्येने बहुमध्ये, श्रद्धेते सीवमहमे, अप्पेते शीवमच्छे, द्यत्पेन हजुयमञ्चे, ग्रन्पेने हजुयमञ्खे, श्राप्येमे होट्टमब्से, श्रप्येमे होट्टमच्छे, अत्येगे इंतमक्से, अप्येगे इंतमच्छे, द्यापेने जिस्समस्ये, ग्रप्पेने जिस्समस्त्रे, श्राप्येगे तालुमब्मे, श्राप्येगे तालुमञ्जे, ग्रप्येगे गलम्बमे, ग्रप्येगे गलमञ्जे. ब्राप्पेगे गंडमब्से, ब्राप्पेगे गंडमब्छे. ग्रत्पेगे क्रण्णमब्से, ग्रत्पेगे कण्णमञ्छे. धारवेगे जासमञ्जे, प्राप्येगे जासमञ्जे, ग्रप्येगे अञ्चिमक्से, श्रप्येगे अञ्चिमच्छे. भ्रत्येगे अमृहमब्मे, भ्रत्येगे अमुहमञ्जे, द्यप्येगे जिडालमङ्गे, झप्येगे जिडालमञ्जे, ग्रप्येगे सीसमढमे, ग्रप्येगे सीसमच्छे,

१५८. अप्वेगे संवभारए, अप्येगे उहुबए ।

#### १४६. से बेमि---

संति संवातिमा पाणा, ब्राहच्च संवर्धति य । करिसं च खलु पुट्टा, एगे संघायमावज्जंति ।। जे तत्थ संघायमावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंति । जे तत्थ परियावज्जंति, ते तत्थ उद्दायंति ।।

- १६०. एत्य सत्यं समारंभमाणस्स इच्चेए ब्रारंभा ब्रपरिच्णाया भवंति ।
- १६१. एत्य सत्यं प्रसमारंभमाणस्स इच्चए प्रारंभा परिकामा अर्वति ।
- १६२. तं परिन्णाय मेहावी चेत्र सयं वाज-सत्धं समारंभेज्जा, चेवन्नीहं वाज-सत्वं समारंभावेज्जा, चेवन्ने वाज-सत्धं समारंभंते समगुजानेज्जा ।

कुछ बाम से अंगुली तक, तो कुछ केदन से अंगुली तक, क्छ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नका तक, कुछ जन्म से नदंन तक, तो कुछ छेदन से गर्देन तक, मुख जन्म से ठूड्डी तक, तो मुख खेदन से ठूड्डी तक, कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, कुछ जन्म से दांत तक, तो कुछ छेदन मे दांत वक, कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, कुछ जन्म से आंख तक, तो कुछ छेदन से आंख तक, कुछ जन्म से भौह तक, तो कुछ छेदन से भौह तक. कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से खिर तक,

- १४ म. कोई मूखित कर दे, कोई बध कर दे। [जिस प्रकार मनुष्य के उक्त ग्रवयवो का छेदन-भेदन कष्टकर है, उसी प्रकार ग्रग्निकाय के ग्रवयवो का।]
- १५६. वहीं मैं कहता हूँ, संपातिम प्राग्गी नीचे आकर गिरते हैं और बायु का स्पर्श पाकर कुछ सकुचित होते हैं। जो यहाँ संकुचित होते हैं, वे वहाँ परितप्त होते है और जो वहाँ परितप्त होते है, ये वहाँ मर जाते है।
- १६०. शस्त्र-समारम्भ करने वाले के लिए यह नायुकायिक वध-बन्धन प्रज्ञात है।
- १६१. शस्त्र-समारम्म न करने वाले के लिए यह वायुकाधिक वध-बन्धन ज्ञात है।
- १६२. उस बायुकायिक हिंसा को जानकर मेधाबी न तो स्वयं वायु-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही बायु-शस्त्र का उपयोग करवाता है भौर न ही बायु-शस्त्र के उपयोग करता है।

- १६३. जस्सेए वाज-सत्धं-समारंभा परिकाामा भवति, से हु मुणी परिकाय-कम्मे ।
  - --- सि वेमि।
- १६४. एत्थं पि जाने उवादीयमाणा, जे श्रायारे ण रमंति धारंभमाणा विषयं वर्यति ।
- १६४. छंदोवणीया धन्मोववण्णा ।
- १६६. ग्रारंभसत्ता पकरेंति संगं।
- १६७. से वसुमं सब्द-समन्णागय-पन्णाणेणं ग्रन्यानेणं ग्रकरणिज्ञं पार्व कम्में।
- १६८. तं जो भ्रज्जेसि ।
- १६६. तं परिण्णाय मेहाबी णेव सर्थं छज्जीव-णिकाय-सत्थं समार्रमेज्जा, णेवण्णेहिं छज्जीव-णिकाय-सत्थं समार्रमावेज्जा, णेवण्णे छज्जीव-णिकाय-सत्थं समार्रमावेज्जा, णेवण्णे छज्जीव-णिकाय-सत्थं समार्रमते समण्जाणेज्जा।
- १७०. जस्सेए छज्जीब-णिकाय-सत्यं-समारंभा परिक्णाया भवंति, से हु मुणी परिक्याय-कम्मे ।
  - --- सि बेमि ।

- १६३. जिसके लिए ये बाय-कर्म की कियाएँ परिकात है, वही परिकात-कर्मी [ हिसा-त्यामी ] मृति है। -ऐसा मैं कहता हैं ।
- १६४. यहाँ समभें कि वे भावद हैं, जो भाषरण का पालन नहीं करते, हिंसा करते हुए भी विनय/प्रहिसा का उपदेश देते है।
- १६४. वे स्वच्छादी धीर विषय-गृह हैं।
- १६६. हिंसा मे मासक्त पुरुष संग/बन्धन बढाते है ।
- १६७. अहिसक संबुद्ध-पुरुष के लिए प्रज्ञा से पापकर्म प्रकर्गीय है ।
- १६८. उसका अन्वेषरा न करे।
- १६६' उस छह जीवनिकायिक-हिंसा को जानकर मेघाबी न तो स्वयं छह जीव-निकाय-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही छह जीवनिकाय-शस्त्र का उपयोग करवाता है, न ही छह जीवनिकाय-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है।
- १७०. जिसके लिए ये छह जीवनिकाय-कर्म की कियाएँ परिज्ञात है, वही परिज्ञात-कर्मी [हिसा-त्यागी] मृति है।
  - -ऐसा मैं कहता हैं।

### बीग्रं भज्भयणं लोग-विजन्नो

द्वितीय अध्ययन लोक-विजय

### पूर्व स्वर

प्रस्तुत मध्याय 'लोक-विजय' है। यह मानव-मन के इन्हों एवं मारम स्वीकृतियों का दर्पए है। साधक मारमपूर्णता के लिए समिपत जीवन का एक नाम है। सम्भव है मन की हार भीर जीत के बीच वह फूल जाये। महावीर मनुत्तरयोगी मारमदर्शी थे। साधकों के लिए उनका मार्ग-दर्शन उपादेय है। इस मध्याय में साधक की हर सम्भावित फिसलन का रेखाङ्कन है। साधना के राज-मार्ग पर बढे पाँव भिथिल या म्खलित न हों जाय, इसके लिए हर पहर सचेत रहना साधक का धमं है।

प्रम्तुत ग्रध्याय ग्रन्तरङ्ग एव बहिरङ्ग का स्वाध्याय है। ग्रम्यम से निवृत्ति ग्रौर सयम से प्रवृत्ति—यही इस ग्रध्याय के वर्ण-ग्रारे की ग्रथं-चेतना है। निजानन्द-रसलीनता ही साधक का सच्चा व्यक्तित्व है। इस ग्रात्मरम्णता का ही दुमरा नाम ब्रह्मचर्य है।

माधना के लिए चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा मामर्थ्य की ही मुखछिव है। शरीर या इन्दियों की ऊर्जा जर्जरता की घोर यावाशील है। इसे नन्य-भाव अयंवला के साथ नियोजित एव अयुक्त कर लेने मे इसकी महत् उपादेयता है। दीपक बुक्तने से पहले उसकी ज्योति का उपयोग करना ही प्रज्ञा-कौशल है। मृत्यु के बाद कैसे करेगे मृत्युंजयता !

साधक अहर्निश साधना के लिए ही कटिबद्ध होता है। उसके लिए समग्रना से बल-पराकम का प्रयोग करना साधक की पहचान है। अतः साधक को विराम और विश्वाम कैसे गोभा देगा ? प्रस्थान-केन्द्र से प्रस्थित होने के बाद उसका सम्मोहन और शाकर्षंगा विसर्जित करना श्वनिवार्य है।

वान्त का प्राकर्पण पराजय का उत्सव है। पूर्व सम्बन्धों का स्मरण कर उनके लिए मुंह से लार टपकाना श्रमण-धर्म की सीमा का प्रतिक्रमण है। यह तो त्यक्त प्रमत्तता एव इन्द्रिय-विलासिसा का पुन. धङ्गीकरण है। ममत्व से मुक्त होना ही मुनित्व की प्रतिष्ठा है। तालसा का प्रत्याशी तो पुनः संसार का ही बाह्यान कर रहा है। स्वयं के धैर्य पर सुस्थित होना चनिवायं है। माधक को चाहिमें कि वह तृगा-खण्ड की भांति कामना के प्रवाह में प्रवाहित होने से स्वयं को वचाये। प्रस्तुत ब्रध्याय साधक को उद्बुद्ध करता है बाक्ष्यत के लिए।

संसार नदी-नाव का सयोग है। ग्रतः किसके प्रति आसक्ति और किसके प्रति श्रहं-भूमिका ! योनि-योनि में निवास करने के बाद कँसा जातिमद, सम्बन्धों का कँसा सम्मोहन ? जब शरीर भी ग्रपना नहीं है, तो किसका परिग्रह भीर किसके प्रति परिग्रह-बृद्धि ? काम-क्रीड़ा श्रात्मरजन है या मनौरजन ? सयम-पथ पर पाँव वर्धमान होने के बाद श्रसंयम का श्रानिगन—क्या यही साधक की साध्यनिष्ठा है ?

जीवन स्वप्नवत् है। सारे सम्बन्ध सांयोगिक हैं। माता-पिता हमारे भव-तरण मे महायक के भितिरक्त भौर क्या हो मकते है ? पित और पत्नी विपरीत के भाकर्षण मे माव एक प्रगाढता है। बच्चे पख लगते ही नीड़ छोंड़कर उड़ने वाले पछी हैं। बृढापा भ्रायु का बन्दीगृह है। यह मत्यं भ्रारीर हाड-माँस का पिजरा है। मनुष्य तो निपट भकेला है। फिर धर्म-पथ से स्खलन कैमा ? धर्म भ्रात्म-श्राक्षित है, शेष लोकाचार है, धूप-छाँह-सा श्रांख-मिचीनी का खेल।

सर्वदर्शी महाघीर माधक की हर संभावना पर पैनी दृष्टि रखे हुए है। कर्तव्य-पथ पर चलने का संकल्प करने के बाद पाँवों का मोच खाना मकल्पों का गाँथिन्य है। साधक को चाहिये कि वह ग्राठों याम ग्रप्रमत्ता, ग्रात्म-समानता, ग्रनासित, तटस्थता ग्रौर निकामवृत्ति का पंचामृत पिये-पिलाये। इसी भे प्राप्त होता है कैवल्य-लाभ, सिद्धालय का उत्तराधिकार।

साधक द्यान्तरिक शबुओं को परास्त कर विजय का स्वर्ग पदक प्राप्त करता है। यह द्यात्म-विजय मत्यत लोक-विजय है। सच्ची वीरता द्यान्य को नहीं द्यानन्य द्यपने द्यापको जीतने में है। देहगत श्रीर श्रात्मगत शबुओं पर विजयश्री प्राप्त करने वाला ही जिन है, श्रान्म-शास्ता है, लोक-विजेता है।

## पढमो उद्भदेसो

- जे गुणे से मूलहाणे,
   जे मूलहाणे से गुणे ।
- २. इयं से गुणट्टी महया परिवासेणं पुणो पुणो रए पमले तं जहा—माया मे, िषया मे, भावा मे, भइणो मे, भज्जा मे, पुला मे, पूया मे, सुक्ता मे, सिंह-सयण-संगंध-संध्या मे, विवित्तोबगरण-परिवट्टण-भोवण-श्रक्तायणं मे, इक्लरणं गड्डए लोए बसे पमले ।
- महो य राम्रो य परियण्यमाणे, कालाकालसमुद्वाई, संजोगठ्ठी, मद्वालोभी, झालुंपे सहसाकारे, विणिविद्वचित्ते एम्थ सत्ये पुणो-पुणो ।
- ४. ग्रत्यं च खलु श्राज्यं इहमेगेसि माणवाणं तं जहा--सोय-परिन्णाणेहि परिहायमाणेहि,
  चक्कु-परिन्णाणेहि परिहायमाणेहि,
  धाल-परिन्णाणेहि परिहायमाणेहि,
  रसणा-परिन्णाणेहि परिहायमाणेहि,
  कास-परिन्णाणेहि परिहायमाणेहि,
- ४. श्राभिकतं च सतु वयं संवेहाए, तश्री से एगया मूबभावं जनमंति !

## प्रथम उद्भदेशक

- जो गुए है, वह मूल स्थान है।
   जो मूल स्थान है, वह गुए। है।
- २. इस प्रकार वह गुणार्थी [विषयासकत] महत् परिताप से पुन: पुन: प्रमाद मे रत होता है। जैसे कि — मेरी माता, मेरा पिता, मेरा माई, मेरी बहिन, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पुत्रवधू, मेरा मित्र, स्वजन, कुटुम्बी, परिचित, मेरे विविध उपकरण, परिवर्तन/धन-सम्पत्ति का आदान-प्रदान, भोजन, वस्त्र — इनमें आसक्त-पुरुष प्रमक्त होकर संसार मे वास करता है।
- इस प्रकार रात-दिन संतप्त होता हुआ काल या अकाल मे विचरण करने वाला, सथोग-प्रथीं/परिग्रही, ग्रर्थ-लोभी, ठगी, दु.साहसी, दलचिल पुरुष पुन पुन शस्त्र/सहार करता है।
- ४. निश्चय ही इस [संसार] में कुछ मनुष्यों का झायुष्य ग्रन्प है। जैसे कि— श्रोत्र-परिज्ञान से परिहीन होने पर, चक्षु-परिज्ञान से परिहीन होने पर, झाएा-परिज्ञान से परिहीन होने पर, रसना-परिज्ञान से परिहीन होने पर, स्पर्श-परिज्ञान से परिहीन होने पर,
- स. निक्चय ही इनसे भ्रमिकान्त भायुष्य का संप्रेक्षण कर वे कभी मुद्रमाय की प्राप्त करते हैं।

सस्त-परिजा

- केहि वा सींद्र संबसद्द ते वि ण एगया जियमा तं पुन्ति परिवयंति, सो वि ते जियमे पण्छा परिवएण्या ।
- ७. जालं ते तब ताजाए वा, सरजाए वा । तुमं पि तेसि जाल ताजाए वा, सरजाए वा ।
- से ग हासाए, ग किड्डाए, ग रईए, ग विभूसाए।
- इच्चेवं समुद्विए भ्रहोविहाराए ।
- १०. इतरं च सलु इमं सपेहाए-धीरे मुहुसमिव जी पमायए।
- ११. बयो ग्रस्चेड जोव्वणं व ।
- जीवए इह जे पमला, से हंता छेला मेला लुंपिला विलुंपिता उद्दिवता उत्तासहत्ता ।
- १३. स्रकडं करिस्सामिति मण्णमाणे।
- १४. जेहि वा सिंद्ध संवसइ ते वा णं एगया जियगा तं पुटिंब पोर्सेति, सो वा ते जियगे पञ्छा पोरोज्जा।
- १४. जालं ते तव ताजाए वा, सरणाए वा । तुमंपि तेसि जालं ताजाए वा, सरणाए वा।
- १६. उवाइय-सेसेण वा संनिहि-संनिच्छो किञ्जद्द, इहमेगेर्स प्रसंज्ञयार्ण भौयणाए ।
- १७. तम्रो से एगया रोग-समुप्यामा समुप्यज्जीत ।

- ५. जिनके साथ रहता है-वे स्वजन ही सबसे पहले निन्दा करते हैं । बाद में वह उद स्वजनों की निन्दा करता है ।
- वे तुम्हारे लिए त्रासा या शरए। देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनके लिए त्रासा या शरस देने में समर्थ नहीं हो।
- न तो वह हास्य के लिए है, न क्रीड़ा के लिए, न रित के लिए और न ही श्रुक्तार के लिए ।
- ६. ग्रत. पुरुव महोबिहार/संयम-सावना के लिए समुपस्थित हो जाए।
- १०. इस अनर को देखकर घीर-पुरुष मुहुर्तमर भी प्रमाद न करे।
- ११. वय और यौवन बीत रहा है।
- १२ जो इस संसार मे जीवन के प्रति प्रमत्त है, वह हनन, छेदन, भेदन, चोरी, डकैती, उपद्रव एव ग्रानित्रास करनेवाला होता है।
- १३. मैं वह करूँगा, जो किसी ने न किया हो, ऐसा मानता हुन्ना वह हिंसा करता है।
- १४. जिनके साथ रहता है, वे स्वजन ही एकदा पोषण करते है। बाद में वह उन स्वजनों का पोषण करता है।
- १५. वे तुम्हारे लिए त्रागा या शरगा देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनके लिए त्रागा या शरगा देने में समर्थ नहीं हो।
- १६. इस संसार में उन असंयत-पुरुषों के मोजन के लिए उपमुक्त सामग्री मे से संग्रह और संचय किया जाता है।
- १७. पश्चात् उनके शरीर में कमी रोग के उत्पाद/उपद्रव उत्पक्ष हो जाते हैं।

- १८. जेहि वा सिंद संबसइ ते वा णं एगया णियमा तं पुष्टि परिहरंति, सी वा ते णियमे पच्छा परिहरेज्जा ।
- १६. णालं ते तब ताणाए वा, सरणाए वा । सुमंपि तेसि णालं ताणाए वा, सरणाए वा ।
- २०. जाणित् दुक्लं ५ तेयं सायं, प्रणभिक्कंतं च खलु वयं संपेहाए, खणं जाणाहि पंडिए !
- २१. जाव सोय-परिण्णाणा ग्रपरिहीणा, जाव णेस-परिण्णाणा ग्रपरिहीणा, जाव घाण-परिण्णाणा ग्रपरिहीणा, जाव जोह-परिष्णाणा ग्रपरिहीणा, जाव कास-परिण्णाणा ग्रपरिहीणा।
- २२. इच्चेएहि विरूवरूवेहि पण्णाणेहि प्रपरिहीणेहि श्रायट्ठं सम्मं समणु-वासिज्जासि ।

--- सि बेमि ।

# बीत्रो उद्ददेसो

- २३. ग्ररइं ग्राउट्टे से मेहाबी खणंसि मुक्के।
- २४. ग्रणाणाए पुट्टा वि एगे णियट्टंति, मंदा मोहेण पाउढा ।
- २५. 'ग्रगरिग्महा भविस्सामो' समुद्वाए, लद्धे कामेहिगाहंति ।
- २६. भ्रणाणाए मुणिणो पडिलेहंति ।

- रैय. जिनके साथ रहता है, वे स्वजन ही कभी छोड़ देते हैं। बाद में वह उन स्वजनों को छोड़ देता है।
- ११. बे तुम्हारे लिए त्राम या शरमा देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनके लिए त्राम या शरमा देने में समर्थ नहीं हो।
- २०. हे पंडित ! तूप्रत्येक सुख एव दुः ख को जानकर, धवस्था को धनितकान्त देखकर क्षण को पहचान।
- २१. जब तक श्रोत्र-परिज्ञान पूर्ण है, जब तक नेत्र-परिज्ञान पूर्ण है, जब तक झारा-परिज्ञान पूर्ण है, जब तक जीम-परिज्ञान पूर्ण है, जब तक स्पर्श-परिज्ञान पूर्ण है,
- २२. [तब तक] विविध प्रज्ञापूर्ण इस आत्मा के लिए सम्यक् अनुशीलन करे।
  - --ऐसा मैं कहता हूँ।

## द्वितीय उद्भदेशक

- २३. जो अरति का निवर्तन करता है, वह मेघावी क्षर्णमर में मुक्त ही जाता है।
- २४. कोई मंदमति-पुरुष मोह से आवृत होकर, आज्ञा के विपरीत चलकर, परीषह-स्पृष्ट होता हुम्रा निवर्तन करता है
- २५. 'हम मनिष्य में भपरिग्रही होंगे' कुछ यह निचार करके प्राप्त कामों को ग्रहण करते हैं।
- २६. अनाका से मुनि [मोह का] प्रतिलेख/शोधन करते हैं।

- २७. इत्य मोहे पुषो-पुषो सन्ना यो हन्नाए मो वाराए ।
- २८. विश्वका हु ते जना, ने जना पारगामिनी ।
- २६. लोमं प्रलोभेण दुगंछमाणे, लढ्डे कामे नामिगाहद ।
- ३०. विजइल लोमं निक्सम्म, एस श्रकम्मे जाणइ-पासइ।
- ३१. पडिलेहाए णावकंखइ एस श्रणगारेसि पव्चवद ।
- ३२. ग्रहो य राम्रो य परितप्पमाणे, कालाकालसमुट्टाई, संजोगट्टी घट्टालोभी, ग्रासुं वे सहसाकारे, विणिविट्टालिसे, इस्य सस्ये पुणो-पुणो ।
- ३३. ते भ्राय-बले, से णाइ-बले, से मिल-बले, से पेच्च-बले, से देव-बले, से राय-बले, से चोर-बले, से भ्रइहि-बले, से किवण-बले, से समण-बले, इच्चेएहिं विक्रवक्षवेहिं कज्जेहिं दंड-समायाणं।
- ३४. संपेहाए भया करजइ पाव-भोरकोल्ति मण्णमाणे, अव्द्या झासंसाए ।
- ३४. तं परिष्णाय मेहावी णेव सर्थ एएहि कडकेहि वंडं समारंभेज्जा, णेवण्णं एएहि कडकेहि वंडं समारंभावेज्जा, णेवण्णं एएहि कडकेहि वंडं समारंभावेज्जा, णेवण्णं एएहि कडकेहि वंडं समारंभतं समण्जाणेज्जा।
- ३६. एस मन्ने आरिएहि पवेइए।
- ३७. जहेत्व कुसले जोवलिपिज्जासि ।

--सि बेमि

- २७. इस प्रकार बारम्बार मीह में आसम पुरुष न इस पार है, न उस पार।
- २८. वे ही मनुष्य विमुक्त हैं, जो मनुष्य पारगामी हैं।
- २६. वे लोम को भलोम से परित्यक्त करते हुए प्राप्त कामों का घवगाहन नहीं करते।
- ३०. जो लोम को छोड़कर प्रवाजित होता है, वह प्रकर्म को जानता है, देखता है।
- ३१. जो प्रतिलेख की ग्राकाक्षा नही करता, वह अनगार कहलाता है।
- ३२. रात-दिन सतप्त, कालाकाल-विहारी, संयोग-अर्थी (परिग्रही), ग्रर्थलोगी, ठगी, दु साहसी, दत्तचित्त पुरुष पुन. पुनः शस्त्र/सहार करता है।
- ३३. वह ग्रात्मबल, वह जातिबल, वह मित्र-बल, वह प्रैन्य-बल, वह देव-वल, वह राज-बल, वह चोर-बल, वह ग्रातिथि-बल, वह कृपरा-बल, वह श्रमण-बल के लिए इन विविध प्रकार के कार्यों से दड-समादान/हिसा करता है।
- ३४. पुरुष संप्रेक्षा [मिविष्य की लालसा] से, मय से हिंसा करता है। स्वय को पाप-मुक्त मानता हुआ आशा से हिंसा करता है।
  - २४. उसे जानकर मेघावी पुरुष न तो म्वय इन कार्यों/उद्देश्यों में हिंमा करे, न ही ग्रन्य कार्यों से हिंसा करवाए और न ही ग्रन्थ द्वारा किये जाने वाले इन कार्यों से हिंसा करनेवाले का समर्थन करे।
  - ६६. यह मार्ग आयों द्वारा प्रवेदित है।
  - ३७. इसलिए कुशल-पुरुष लिप्त न हो।

-ऐसा मैं कहता हूँ।

## तीत्र्यो उद्भदेसो

- ३=. से श्रसदं उच्यागीए, श्रसदं जीवागीए ।
- ३६. जो हीने, जो ब्रहरिसे, जो वीहए !
- ४०. इस संखाय के गोयाबाई ? के माणाबाई ? कंसि वा एगे गिण्के ?
- ४१. तन्हा पंडिए णो हरिसे, णो कुष्पे ।
- ४२. मूर्णहं जाण पडिलेह सार्व ।
- ४३. समिए एयाणुपस्ती तं जहा-अध्यतं बहिरतं मूयतं काणतं कुंटतं खुक्जतं यडभतं सामतं सबलतं ।
- ४४. सहपमाएणं क्रणेगरूबाक्री जोणीक्री संघायइ विरूवक्वे फासे पढिसंबेयइ।
- ४४. से अबुरुक्तमाणे हस्रोवहए जाइ-मरणं प्रण्परियद्वमाणे ।
- ४६. जीवियं पूढो पियं इहमेगेर्सि माणवाणं, क्षेत्र-वत्यु ममायमाणाणं ।
- ४७. बारतं विरसं मणिकुं उसं तह हिरण्णेण, इत्थियाची परिगिज्भ तत्थेव रसा ।
- ४म. य इत्य तबी वा, दमी बा, णियमी वा विस्तद्र ।
- ४६. संयुष्णं बासे जीविजकामे सालप्यमाणे मुद्दे विप्यरियासमुबेद ।

# तृतीय उद्देशक

- ३८. वह अनेक बार उच्च गोत्र और अनेक बार नीच गोत्र में उत्पन्त हुआ है :
- ३६. न हीन है, न वितिरिक्त/उच्च । इनमें से किसी की भी स्पृहा न करे ।
- ४०. ऐसा समक्त लेने पर कौन गोत्रवादी, कौन मानवादी और कौन किसमें मुद्ध ?
- ४१. इसलिए पंडित न हवें करे, न ऋष करे।

y L

- ४२. प्राणियों को जानो और उनकी माता को पहचानो ।
- ४३. इनको समतापूर्वक देखो, जैसेकि ग्रंबापन, बहरापन, गूँगापन, कामापन, लूलापन, कुंबड़ापन, बौनापन, कोढीपन, क्लिकबरापन ।
- ४४, पुरुष प्रमादपूर्वक विभिन्न प्रकार की योनियों का संघान/धारण करता है श्रीर नाना प्रकार की यातनाश्रों का प्रतिसर्वेदन करता है।
- ४४ वह अनजान होना हुआ हत और उपहत होकर जन्म-मरण में अनुपरिवर्तेन/ परिभ्रमण करता है।
- ४६ क्षेत्र और वस्तु मे ममत्व रखने वाले कुछ मनुष्यों को जीवन ग्रलग-ग्रलग रूप में प्रिय है।
- ४७. वे रंग-बिरंगे मिएा, कुण्डल और स्वर्णे के साथ स्त्रियों में परिमृद्ध होकर उन्हीं में मनुरक्त होले हैं।
- ४८. इनमें तप, दमन मथवा नियम विष्काई नहीं देते ।
- ४६. पूर्णे प्रजानी पुरुष जीवन की कामना एवं कोगलिप्सा मे मूढ़ है। इसलिए वह विपर्यास की प्राप्त होता है।

- ५० इजमेब गावकंसंति, वे बणा घुवचारिणी ।
- ५१. जाई-मरनं परिक्णाय, चरे संकमणे बढे ।
- ४२. जत्थ कालस्स जागमो ।
- ५३. सब्बे पाणा पियाज्या सुहसाया बुक्खपश्चिकूला श्रव्यियवहा पियजीविशो जीविजकामा।
- ४४. सब्बेसि जीवियं पियं ।
- १४. तं परिगिज्भ बुषयं चउप्पयं श्रमिचुं जियाणं संसिचियाणं तिविहेणं जा वि से तत्थ मसा भवड़—श्रद्धा वा बहुगा वा ।
- ५६. से तत्थ गड़िंडए चिट्टइ, भीयगाए !
- ५७. तम्रो से एगया विविद्धं परिसिद्धं संभूयं महोवगरणं भवद्र ।
- १६. तं पि से एगया दायाया विभयंति, श्रवसहारी वा से श्रवहरद, रायाणी वा से विसुंपति, शस्सद वा से, विशस्सद वा से, श्रगारवाहेण वा से डउभइ।
- १६. इय से परस्स भट्ठाए कूराई कम्माई नाले प्रकुष्वमाणे तेण दुक्लेण मूढे विष्यरियासमुवेद ।
- ६०. मुजिया हु एयं पनेइय ।
- ६१. श्रणोहंतश एए, नो य ब्रोहं तश्सिए । श्राईरंगमा एए, नो य तीरं गमिसए । श्रपारंगमा एए, नो य पारं गमिसए ।

- ४०. जो मनुष्य धुववारी हैं, वे इस प्रकार के जीवन की व्यक्तांका नहीं करते ।
- ५१. जन्म-मररण को जानकर दृढ़ संक्रमरा/चारित्र में विचरण करे।
- ५२. मृत्यु का समय निश्चित नहीं है।
- ५३. समी आंशियों को भ्रायुष्य प्रिय है, सुन्व शांता/अनुकूल है, दुः मितिकूल है, वध अप्रिय है, जीवन प्रिय है और जीवन की कामना है।
- ५४. सभी के लिए जीवित रहना प्रिय है।
- ५५. उनमे परिगृद्ध होकर मनुष्य द्विपद (दास-दासी) और चतुष्पद (पशु) को नियुक्त करके त्रिविध — मन, बचन, काया से सचय करता है। वह उनमे ग्रस्प या ग्रधिक उन्मत्त होता है।
- ५६. वह वहाँ उपभोग के किए गृद्ध होकर बैठता है।
- ३७. तब वह किसी समय विविध, परिश्वेष्ठ, प्रचुर एवं महा-उपकरण वाला हो जाता है।
- ५८. उसकी उस सम्पत्ति को किसी समय सम्बन्धीजन बाँट लेते है, चोर चुरा ले जाते है, राजा छीन लेता है, बष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, प्रिंग से जल जाता है।
- ५६. इस प्रकार वह दूसरे के अर्थ के लिए कूर कर्म करने वाला अज्ञानी है। उस दु.ल से मुढ़ व्यक्ति विषयांस को प्राप्त करता है।
- ६०. निश्चय ही, मुनि/स्यवान् महावीर के द्वारा यह प्रवेदित है।
- ६१. ये न तो प्रवाह को पार करने वाले हैं। ये म ही तट को प्राप्त करने वाले हैं भीर न ही तट तक पहुँचने वाले हैं। ये अपारगामी है, इसलिए ये पार नहीं हो सकते।

- ६२. साराणिक्यं च सायाय, तस्मि ठाणे ण चिट्ठइ । वियहं परवक्षेयक्णे, तस्मि ठाणस्मि चिट्ठइ ॥
- ६३. उब्देसी पासगस्स गरिष ।
- ६४. बाले पुण णिहे कामसमणुण्णे प्रसमियदुक्ते दुक्ती दुक्ताणमेव प्रावट्टं प्रणुपहियट्ट ।

--सि बेनि

# चउत्थो उद्भदेसो

- ६४. तद्रो से एगवा रोग-समुप्पावा समुप्पडजीत ।
- ६६. जेहि वा सींड संवसइ ते वा णं एगया जियमा पुष्टिय परिवर्मित, सौ वा तें जियगे पण्डा परिवरण्डा ।
- ६७. णार्स ते तव ताजाए वा, सरणाए वा। तुमंपि तेरिंस णार्स ताजाए वा, सरणाए वा।
- ६८. जाणिल् दुक्लं पलेयं सायं भोगामेव प्रणुसीयंति ।
- ६१. इहमेगेसि माणवाणं ।
- ७०. तिविहेण जावि से तस्य मला भवइ-प्रांथा वा बहुगा वा ।
- ७१. से तत्व गड़िटए चिट्ठंड भोवणाए ।

- ६२. संग्रमी-पुरुष ग्रादानीय (ग्राह्म) की ग्रहण करके उस स्थान में स्थित नहीं होता। ग्रवेदक/ग्रसंग्रमी-पुरुष वितथ्य/ग्रसस्य को प्राप्त करके उस स्थान में स्थित होता है।
- ६३. तस्यद्रष्टा के लिए कोई उपदेश नहीं है।
- ६४. परन्तु ग्रज्ञानी पुरुष स्नेह और काम में ग्रासन्त होने से दुःख का शमन नहीं करता । दुःखी व्यक्ति दु खो के चक्र मे ही ग्रनुपरिवर्तन करता है । —ऐसा में कहता हूँ।

## चतुर्थ उद्देशक

- ६४. तब उसके लिए रोग के उत्पात उत्पन्न हो जाते हैं।
- ६६. जिनके साथ रहता है, वे स्वजन ही सबसे पहले निन्दा करते है। बाद में वह उन स्वजनों की निन्दा करता है।
- ६७ वे तुम्हारे लिए कारण यो शरण देने में समर्थ नहीं है। सुप्र भी उनके लिए कारण यो सर्रण देने में समर्थ नहीं हो।
- ६८. वह प्रत्येक दुःख को शाताकारी जानकर भोगो का ही अनुविन्तन करता है।
- ६६. इस संसार मे कुछ मनुष्यों के लिए भोग होते हैं।
- ७०. वह मन-वचन-काया के तीन योगों से उनमें ग्रत्य या अधिक उन्मस होता है।
- ७१. वह वहाँ उपभोग के लिए गुढ़ होकर बैठता है।

- ७२. तथी से एनया विपरिसिट्ठं संभूयं महोबगरणं सबद् ! -
- ७३. तं पि से एगया वाथाया विभयंति, श्रवसहारो वा से श्रवहरइ, रायाको वा से विलु'पंति, णस्सइ वा से, विजस्सइ वा से, श्रगारडाहेण वा वश्माइ।
- ७४. इय से यरस्स झट्टाए क्राइं कम्माइं बाले पकुन्वसाणे तेण हुक्केण मूढे विष्परियासमुबेह ।
- ७४. आसं च छंदं च विनिच घीरे ।
- ७६. तुमं बेव तं सम्लमाहटट ।
- ७७. जेण सिया तेण जो सिया ।
- ७८. इणमेव णावबुज्मंति, जे जणा मोहपाउडा ।
- ७१. थीभि लोए पव्वह्निए।
- so. ते भी वर्षति—एयाई श्राययणाई I
- से दुक्खाए मोहाए माराए जरगाए जरग-तिरिक्साए ।
- ८२. सयमं मुद्धे घम्मं गाभिजागइ ।
- < ३. उद्याह वीरे—ग्रव्यमाणी महामोहे ।
- ८४. धर्ल कुसलस्य पमाएर्ग ।
- संति-मर्श संपेहाए ।

- ७२. तब वह किसी समय विविध, परिश्रेष्ठ प्रचुर एवं महा-उनकरण वाला हो। जाता है।
- ७३. उसकी उस सम्यक्ति को किसी समय सम्बन्धीजन बाँट लेते हैं, चोर चुरा ले जाते हैं, राजा छीन लेता है, नष्ट हो जाता है, बिनप्ट हो जाता है, ग्रानि से जल जाता है।
- ७४. इस प्रकार वह दूसरे के अर्थ के लिए कूर कर्म करने वाला अज्ञानी है। उस दु.स से मूढ़ व्यक्ति विपर्यास करता है।
- ७४. हे घीर ! भ्राणा भीर स्वच्छन्दता को छोड़ ।
- ७६. तू ही उस शन्य का निर्माता है।
- ७७ जिससे [मोग] है, उसीसे नही है।
- ७८. जो जन मोह से भ्रावृत है, वे इसे समक नहीं पात ।
- ७९ स्त्रियों मे लोक व्यथित है।
- ८०. वे कहते है, हे पुरुष ! ये [मोग] ग्रायतन हैं।
- ८१. वे दू ख, मोह, मृत्यू, तरक ग्रीर नरकानन्तर तिर्थच के लिए है।
- पर. सतत मूढ़-पुरुष धर्म को नही जानता है।
- ५३. महावीर ने कहा— महामोह में प्रमाद मत करो।
- ८४. कुशल-पुरुष के लिए प्रमाद से क्या प्रयोजन ?
- पर. शान्ति ग्रीर मरगा की संप्रेक्षा करो।

- ८६. मेडरबर्म संपेहाए ।
- ८७. जालं पास ।
- दद. अलं ते एएँहि।
- द. एवं पहत मुची ! महत्मयं !
- Eo. जाइबाएक्ज कॅचर्ग।
- ६१. एस बीरे पसंसिए, जे ण विविच्छाइ ग्रायाणाए ।
- ६२. श मे देइ श कुष्पिण्या, यौर्य लद्धुं न सित्रए ।
- **१३. पडिसेहिन्नो परिणानिज्ञा ।**
- ६४. एवं मोणं समणुवासेज्जासि ।

--सि बेमि ।

## पंचमो उद्भदेसो

- ६५. जमिणं विकवस्वेहि सत्येहि लोगस्स कम्म-समारंभा कर्जित त जहा— प्रथ्यणो से पुत्ताणं धूयाणं सुष्हाणं गाईणं वाईणं राईणं दासाणं दासीणं कम्मकराणं कम्मकरीणं ग्रासलाए, पुत्रो पहेलाए, सामासाए, पाधरालाए ।
- ६६. सैनिहि-सैनियको कण्जद इहमेगेसि माणवार्ण भीवणाए ।
- १७. समुहिए क्रणारे कारिए भारियपण्ये मारियवंसी समं संशिष्ट महत्वन से णाइए, णाइयायए, ण समुजुजाणह ।

- ८६. संगुर-वर्ष/शरीर-धर्म की संग्रेक्षी करी।
- ८७. देख ! ये पर्याप्त नहीं हैं।
- ८८. इनसे तुम दूर रही।
- पर. हे मुने ! इन्हें महामय रूप देखी।
- ६०. किसी का भी ग्रतिपात (वध ) मत करो।
- ६१. वह बीर प्रशंसनीय है, जो मादान [संयम-जीवन] से जुगुप्सा नही करता।
- ६२. मुभी नहीं देता, यह सोचकर कोचन करे। थोड़ा प्राप्त होने पर न खीजे।
- ६३. प्रतिषेष हो, तो लौट जाए।
- ६४. इम प्रकार मौन की उपासना करे।

## पंचम उद्भदेशक

- ६५. जिनके द्वारा विविध प्रकार के शस्त्रों से लोक में कर्म-समारम्भ किये जाते हैं, जैसे कि वह अपने पुत्र, पुत्री, वधू, ज्ञातिजन, धाय, राजकर्मचारी, दास, दासी, नौकर, नौकरानी का धादेश देता है नाना उपहार, सायंकालीन मोजन तथा प्रात:कालीन मोजन के लिए।
- ६६. वे इस संसार में कुछ लोगों के मोजन के लिए सन्निधि श्रीर सन्तिचय करते हैं।
- ६७. वह संयम-स्थित, सनगार, सार्वप्रज्ञ, आर्यदशीं, सवसर-द्रष्टा, परमार्थ-जाता सम्राह्म का न ग्रहण करे, न करवाए और न समर्थन करे।

- ६८. संस्थामगंधं परिकाय, णिरामगंधी परिध्यए ।
- १६. ग्रविस्समाणे कय-विकारमु । से ण कि.णो, ण किणावए, किणंतं ण समणुजाणह ।
- १००. से भिक्क् कालण्णे बलण्णे मायण्णे सेयण्णे स्वायण्णे सिशयण्णे ससमयपर-समयण्णे भावण्णे, परिग्गहं ग्रममायमाणे, कालाणुहाई, ग्रपडिण्णे।
- १०१. दुहस्रो छेला जियाइ ।
- १०२. बत्यं पडिग्गहं, कंबलं पायपुंछ्वां, उग्गहं च कडासगं एएसु चेव जाएउजा।
- १०३. लक् माहारे मणगारो मायं जाणेज्जा से जहेयं भगवया पवेद्यं !
- १०४. लाभो सि न मज्जेक्जा।
- १०४. चलाभी सि ण सोयए।
- १०६. बहुं पि लद्धुं ण जिहे।
- १०७. परिमाहाक्री ग्रप्पाणं ग्रवसरिक्ज्जा ।
- १०८. शम्बहा मं वासए परिहरिज्जा।
- १०६. एस मक्ने बारिएहि पवेइए।
- ११०. जहेरच कुसले जीवलिपिडजासि ।

-- सि बेमि

- ६८. यह समस्त प्रमुख प्राहारी को जानकर निरामणकी/काकाहारी/मुखाहारी रूप में विचरण करे।
- ६६. ऋय-विक्रय में अदृश्यमान/अकिंचन होता हुआ वह [अनगार] न तो क्रय करे, न क्रय करवाए और न क्रय करने वाले को समर्थन करे।
- १००. वह भिक्षु कालज, बलज, मानज, क्षेत्रज, क्षरांज, विनयजं, स्वसमय-परसमयज, मावज, परिग्रह के प्रति अमूच्छित, काल का अनुष्ठाता और अप्रतिज्ञ बने।
- १०१. वह [राग ग्रीर द्वेष] दोनो को छेदकर मोक्समार्गी बने ।
- १०२. वह वस्त्र, प्रतिग्रह/पात्र, कंबल, पाद-पुंछन, श्रवग्रह/स्थान श्रीर कटासन/ ग्रासन—इनकी ही याचना करे।
- १०३. श्रनगार प्राप्त ब्राहार की मात्रा/परिमाण को समके । जैसा उसे मगवान ने कहा है ।
- १०४. लाम होने पर मद न करे।
- १०५. भलाम होने पर शोक न करे।
- १०६. बहुत प्राप्त होने पर संग्रह न करे।
- १०७. परिग्रह से स्वयं को दूर रखे।
- १०८. तत्वद्रष्टा भन्यया-भाव को छोड़ दे।
- १०६. यह मार्ग मार्यपुरुषों द्वारा प्रवेदित है।
- ११०. यथार्थ कुगल-पुरुष [परिवह ] में लिप्त न हो ।

एसा में बद्धता है।

- १११. कामा दुरतिकक्मा ।
- ११२. जीवियं दुष्पविद्गृहगं ।
- ११३. कामकामी ससु ध्रयं पुरिसे।
- ११४. से सोवइ जूरइ तिप्पइ परितप्पइ ।
- ११४. ग्राययश्वनल् लोग-विपस्सी लोगस्स ग्रहो भागं जाणइ, उड्ढं भागं जाणइ, तिरियं भागं जाणइ।
- ११६. गड्डिए समुपरिषट्टमाणे, संधि विवित्ता इह मध्यएहि ।
- ११७. एस बीरे पसंसिए, जे बद्धे पश्चिमीयए।
- ११८. जहा अतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अंतो ।
- ११६. श्रंतो श्रंतो पूइ-देहंतराणि पासइ पुढोबि सबंताई, पंडिए पडिलेहाए ।
- १२०. से महमं परिज्ञाय, मा य हु लालं पञ्जासी ।
- १२१. मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावायए ।
- १२२. कासंकासे सलु ग्रयं पुरिसे, बहुमाई।
- १२३. कडेंच मूडे पुषी तं करेंड ।
- १२४. लीहं बेरं बढ्देइ प्रप्यणी ।
- १२४. अनिमं परिकहिण्यद, इमस्त चैव पडिवृहणपाए ।

- १११. काम दुरतिकम है।
- ११२. जीवन दुष्प्रतिवृंह/बृद्धिरहित है।
- ११३. यह पुरुष निश्चयतः काम-कामी है।
- ११४. यह शोक करता है, जीर्ण/ज्वरित होता है, तप्त होता है, परितप्त होता है।
- ११४. भायतचक्षु/दीर्घदर्शी भीर लोकविषश्यी लोक के भ्रश्नोमाग को जानता है, ऊर्घ्वभाग को जानता है, तिर्यक्षाग को जानता है।
- ११६. म्रनुपरिवर्तन करने वाला रुद्ध-पुरुष इस मृत्युजन्य सन्धि को जानकर [निष्काम बने । ]
- ११७. जो बन्धन से प्रतिमुक्त है, वही बीर प्रशंसित है।
- ११८ [ देह ] जैसी भीतर है, वैसी बाहर है, जैसी बाहर है, वैसी भीतर है।
- ११६. मनुष्य देह के भीतर-से-भीतर अणुचिता देखता है, उसे पृथक्-पृथक् छोड़ता है। पडित इसका प्रतिलेख/चिन्तन करे।
- १२०. वह मतिमान् पुरुष यह जानकर लालसा का प्रत्याशी न बने ।
- १२१. वह तत्त्व-ज्ञान से स्वयं को विमुख न करे।
- १२२. निश्चम ही यह पुरुष [विचार करता है कि ] 'मैंने किया या करूँगा।' वह बहुमायाबी है।
- १२३. वह मूर्ख उस कृतकार्य को बारम्बार करता है।
- १२४. वह अपने लोग और वैर को बढ़ाता है।
- १२४. इसीलिए कहा जाता है कि ये [लोभ मौर वैर] संसार-वृद्धि के लिए हैं।

१२६. समरा य महासद्दी, ब्रहुमेयं पेहाए सपरिष्णाए संबद्द ।

१२७. से तं जागह जमहं बेमि ।

१२८. तेइच्छं पंडिए पवयमाणे से हंता छेला मेला तु पहला विलुंपइसा उद्वहसा।

१२६. सक्तं करिस्सामित्ति मण्णमाणे, जस्स वि य णं करेइ।

१३०. झलं बालस्स संगेणं ।

१३१. जे वा से कारेइ वाले ।

१३२. ण एवं झणगारस्स जायइ।

—ित्त बेमि ।

# छड्डो उद्भदेसो

१३३. से तं संबुक्समाणे, द्यायाणीयं समुद्वाए ।

१३४. तम्हा पार्व कम्मं, जेव कुञ्जा ज कारवेञ्जा ।

१३४. सिया से एगयरं विप्परामुसइ ।

१३६. बसु प्रकायरंसि कत्पद्र ।

१३७. सुहट्टी लालप्यभाने सएण दुवलेन भूदे विप्परियासमुदेश ।

- १२६. अमर और महाश्रदालु आर्त/पीड़ितजनों को देखता है, किन्तु अज्ञानी कन्दन करता है।
- १२७. इसलिए उसे समझें, जो मैं कहता हूँ।
- १२८ पडित/ज्ञानी के उपदेश देने पर भी [अज्ञानी] चिकित्सा हेतु हनन, छेदन, भेदन, नुंपन, बिलुंपन एवं प्रारावध करते हैं।
- १२६. अकृत करूँगा, यह मानते हुए जिस किसी का उपचार करते हैं।
- १३०. बालक ( मूड ) की संगति से क्या लाभ ?
- १३१. जो ऐसा करवाते है, वे बाल/ग्रज्ञानी है।
- १३२. किन्तु अनगार ऐसा नहीं करता।

---ऐसा मैं कहता हूँ।

## षष्ठ उद्गदेशक

- १६३. वह उन ग्राजाभी [उपदेश] की समऋकर ग्रह्मा करे।
- १३४. इसलिए पापकर्म न करे, न करवाए ।
- १३४. वह कमी-कमी एकेन्द्रिय के विपर्यास को प्राप्त होता है।
- १३६. वह खह [जीवनिकायों] या ग्रन्य पर्यायों में जाता है।
- १३७. सुखार्थी मूढ़ व्यक्ति जासक्त होता हुआ अपने सुःव से विपर्यास को प्राप्त होता है।

भस्त-परिज्ञा

- १३८. सएन विष्यमाएन, पुढो वयं पकुम्बद् ।
- १३६. जंसिमे पाचा परवहिया, पडिलेहाए को जिकरकाए ।
- १४०. एस परिच्णा पबुच्चइ, कम्मोक्संती ।
- १४१. जे ममाइय-मई जहाइ, से जहाइ ममाइयं।
- १४२. से ह विदूषहे मुणी, जस्स णस्यि मनाइयं ।
- १४३. तं परिण्णाय मेहाबी ।
- १४४. विद्वता लोगं, वंता लोगसण्णं, से मद्दमं परक्कमेज्जासि ति बेमि ।
- १४५. जारइं सहई बीरे, वीरे ज सहई रइं। अम्हा ग्रविमणे वीरे, तम्हा बीरे ज रज्जह ।
- १४६. सद्दे य फासे महियासमाणे, णिव्यिद गाँव इह जीवियस्स, मुणी भोणं समादाय, धुणे कम्म-सरीरगं ।
- १४७. यंतं लू हं सेबंति वीरा समलबंसिको।
- १४८. एस घोहंतरे मुणी, तिण्णे मुले विरए, वियाहिए सि बेमि ।
- १४६. दुष्यमु मुणी झणाणाए ।
- १४०. तुच्छए गिलाइ बसए।
- १४१. एस वीरे पसंसिए, प्राच्येड लोयसंबोधं ।

- १३८. वह स्वयं के प्रति प्रमाद से पृथक-पृथक प्रवस्थाओं को प्राप्त करता है।
- १३६. जिनसे में प्राशी व्यथित हैं, उन्हें प्रतिखेख करके भी वे निराकरण नहीं कर पाते हैं।
- १४०. यह परिज्ञा कही गयी है। इससे कमें उपकान्त होते हैं।
- १४१. जो ममत्व-मित को त्याग करता है, बह ममत्व को त्याग करता है।
- १४२. वही दृष्टिपथ मुनि है, जिसके ममत्व नही है।
- १४३. बही परिज्ञात मेथावी (मुनि) है।
- १४४. लोक को जानकर एवं लोक-सज्जा को छोड़कर वह बुद्धिमान [मुनि] पराक्रम करे।
  ——ऐसा मैं कहता हूँ।
- १४५. बीर-पुरुष ग्ररित को सहन करता हैं। बीर-पुरुष रित को सहन नहीं करता है। बीर-पुरुष ग्रविमन/निविकत्प है, इसलिए बीर-पुरुष रंज नहीं करता है।
- १४६. शब्द भीर स्पर्शे को सहन करते हुए मुनि इस जीवन की तुब्दि भीर जुगुष्सा को मौनपूर्वक देख-परखकर कर्म-शरीर भलय करे।
- १४७. समस्वदर्शी बीर-पुरुष नीरस भीर रूक्ष भोजन का सेवन करने है।
- १४८. मुनि इस घोर संसार-सागर से तीर्ण, मुक्त एवं विरत कहा गया है।
  ——एमा मैं कहता हूँ।
- १४६. म्राज्ञारहित मुनि दुर्वेसु/म्रयोग्य है।
- १५०. वह तुच्छ है, कहने में ग्लानि का प्रतुभव करता है।
- १५१. वह वीर प्रशंसनीय है, जो लोक-संयोग को छोड़ देता है।

- १४२, एस जाए प्रवृच्य हा
- १५३. जं वुक्लं पवेइय इह माणवाणं, तस्त दुवलस्त कुसला परिण्णमुवाहरंति ।
- १५४. इइ कम्मं परिण्णाय सब्बसी ।
- १४४. जे झणण्णदंसी, से झणण्णारामे, जे झणण्णारामे, से झणण्णदंसी।
- १४६. जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ । जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ ।।
- १४७. श्रवि य हणे श्रवाइयमाणे एत्थपि जान, सेयति गतिथ ।
- १४८. के यं पुरिसे ? कं च पए ?
- १४६. एस वोरे पसंसिए, जे बढ़े पडिमोयए, उड्ढं ग्रहं तिरियं दिसामु इ
- १६०. से सब्बर्धो सब्वपरिष्णाचारी।
- १६१. ण लिप्पई छुण्यएव बीरे।
- १६२. से मेहाकी ध्रमुम्धायण-खेयक्के, जे य बंधप्यमीयखमक्जेसी 🕨
- १६३. कुसले पुण जो बद्धे, जो मुक्के ।
- १६४. से जंच धारमे, जंच गारमे।
- १६४- ग्रणारद्धं च णारमे।

१४२. यह न्याय [लोकनीति] कहवाता है।

- १५३. इस संसार में जो दुःख मनुष्यों के लिए कहें गये हैं, उत दुःखों का कुणल [साधक] परिज्ञा (प्रज्ञा) पूर्वक परिहार करते हैं।
- १५४. इस प्रकार कमें सर्व प्रकार से परिज्ञात है।
- १४४. जो भ्रनन्यदर्शी (भ्रात्मवर्शी) है, वह श्रनन्य (श्रात्मा) में रमर करता है, जो भ्रनन्य (श्रात्मा) मे रमरा करता है, वह श्रनन्यदर्शी (श्रात्मदर्शी) है।
- १५६. जैसा पुण्यात्मा के लिए कथन किया गया है, वैसा ही तुच्छ के लिए कथन किया गया है। जैसा तुच्छ के लिए कथन किया गया है, वैसा ही पुण्यात्मा के लिए कथन किया गया है।
- १४७. अनादर होने पर घात करना, इसे श्रेयस्कर न समभे ।
- १४८. यह पुरुष कौन है ? किस नय (दृष्टिकोरग) का है।
- १५६. वह वीर प्रशंसित है, जो ऊर्ध्व, अधो, तिर्थक् दिशा में आबद्ध को मुक्त करता है।
- १६०. वह सभी ग्रोर से पूर्ण प्रजाचारी है।
- १६१. वीर-पुरुष क्षरा-भर भी लिप्त नहीं होता है ।
- १६२. जो बन्ध-मोक्ष का अन्वेषक कर्मे का अनुधात करता है, वह मेधावी क्षेत्रज्ञ है।
- १६३. कुशल-पुरुष (पूर्ण ज्ञानी) न सो बद्ध है, न मुक्त ।
- १६४. वह माचरण करता है ग्रीर ग्राचरण नहीं भी करता।
- १६४. भनारब्ध/भनाचीर्ण का भाचरण नहीं करता है।

- १६६. छणं छणं परिण्णाय, लोगसण्णं च सध्वसी ।
- १६७. उद्देशो पासगस्स णत्य ।
- १६८. बाले पुणे णिहे कामसमणुक्णे श्रसमियदुक्ते दुक्ली वुक्लाणमेव ग्राबट्टं मणुपरियट्ट्ड ।

—सि बेमि

- १६६. लोक-संज्ञा सभी श्रोर से क्षण-क्षण परिज्ञात है।
- १६७, तत्त्वद्रव्टा के लिए कोई निर्देश नहीं है।
- १६८. परन्तु स्नेह श्रीर काम मे ग्रासक्त बाल/ग्रज्ञानी-पुरुष दु.ख-शमन न करने से दुःखी हैं। वे दुःखों के ग्रावर्त/चक्र में ही ग्रनुपरिवर्तन करते है। —ऐसा मै कहता हूँ।

#### तद्यं मन्भयणं सीत्र्योसिरगठजं

तृतीय ग्रध्ययन शीतोष्स्रीय

#### पूर्व स्वर

प्रस्तुत ग्रध्याय का नाम 'शीतोष्णीय' है। 'शीत' धनुकूलता का परिचय-पत्न है, नो उप्ण प्रतिकूलना का। धनुकूल श्रौर प्रतिकूल में साम्य-भाव रखना समत्व-योग है। शुक्ल श्रौर कृ ए। दोनों पक्षों में सूर्य की भौति समरोशनी प्रसारित करने बाला ही महावीर के महापथ का पथिक है।

मनोदीप की निष्कम्पता ही समत्वदर्शन है। 'मैं' वर्तमान हूँ। अतीत भौर भविष्य मे मेरा कम्पन सार्वक नहीं है। वर्तमान का अनुपश्यी ही मन की सगररा-शील वृत्तियों का अनुप्रेक्षरा कर सकना है। प्राप्त क्षरा की प्रेक्षा करने वाला ही दीक्षित है।

माधक समार में प्रिय और ग्रप्तिय की विभाजन-रेखाएँ नहीं खीचना। दी ग्रायामों के मध्य बाये और दायं तट के बीच प्रवह्णागील होना सिन्त्-जल का सन्तुलन है। दो में से एक का चयन करना सन्तुलितना का ग्रातिक्रमण है। चयन-वृत्ति मन की माँ है। ममत्व चयन-रहित ममदिशाता है। चुनावरहित सजगता में मन का निर्माण नहीं होता। चयन-दृष्टि ही मन की निर्मावी है। माधना का प्रथम चन्ण मन के चाचन्य की समभना है। मनोवृत्तियों को पहचानना ग्रीर मन की गाँठों को खोजना ग्रान्म-दर्शन की पूर्व मूमिका है। मन तो रोग है। रोग को समभना ग्रीर उसका निदान पाना स्वास्थ्य-लाभ का सफल चरण है।

सर्वदर्शी मह।वीर ग्रध्यातम विद्या के प्रमुख ग्रधिष्ठाता हैं। उन्होंने मन की प्रत्येक वृत्ति का ग्रतल ग्रध्ययन किया है। प्रस्तुत ग्रध्याय साधकों की स्नातक कक्षा मे दिया गया उनका ग्रभिभाषण है। उनके श्रनुसार मनोवृत्तियों का पठन-ग्रध्ययन ग्रप्यमत्त चेना-पुरुष ही कर सकता है।

महावीर की भ्रध्यापन-शैली भ्रत्यन्त विशिष्ट है। वे भ्रष्ट्यातम के ब्रात्मद्वाटा दार्शनिक हैं। वे एक के ज्ञान में भ्रतेक का ज्ञान स्वीकार करते हैं। एक मनीवृत्ति को रामग्रभाव में पढ़ना वृत्तियों के सम्पूर्ण व्याकरण की निहारना है। मन का द्वाटा धपने धस्तित्व का पहरेदार है। इष्टाभाव,साक्षीभाव मन के कंदम से उपरत होकर धारम-गगन में प्रस्फुटित होने का प्रथम भाषाम है।

मन का विखराव बाह्य जगत के सीचन्य से होता है। इस विखराव में चेनना दोहरा सघर्ष करती है। पहला संवर्ष चेतना के घादग घीर वासना-मूलक पक्षों में होता है तथा दूमरा उस परिवेश के साथ होता है, जिसमें मनुष्य धपनी इच्छा/वासना की पूर्त चाहता है। यह संवर्ष ही घाटम-ऊर्जा को विच्छिन घोर कुण्ठित करता है।

'जीतोकगीय' वह मध्याय है, जो मादर्ग मोर यथार्थ, माभ्यन्तर मौर बाह्य, गति मौर स्थित, व्यक्ति मौर समाज में मन्तुलन लाने का पाठ पढ़ाता है। विक्षीभ उत्तंजना तथा संवेदना से उत्पन्न होता है। प्रस्तुत मध्याय विक्षोभ-निवारण हेतु समत्व योग को म्रचुक मानता है।

मनुष्य अनेक चित्तवान है। इसलिए वह अनिगत चित्तवृत्तियों का समुदाय है। इच्छा चित्तवृत्ति की ही महेली है। इच्छाओं का भिक्षापाव दुष्पूर है। इच्छा-पूर्ति के लिए की जाने वाली श्रम-साधना चलनी में जल भरने जैसी विचारणा है। चित्त के नाटक का पटापेक्ष कैसे किया जाये, प्रस्तुत अध्याय यही कौशल सिखाना है।

साधक का धर्म है---चारित्रगत बारीकियों के प्रति प्रतिपग/प्रतिपल जगना । प्रमाद एव विलासिता की चपेट मे या जाना साधना-पथ मे होने वाली दुर्घटना है। वह यप्रमत्त नहीं, घायल है।

साधक महापथ का पांथ है। ग्रंप्रमाद उसका न्याम है। मौन मन ही उसके मुनित्व की प्रतिष्ठा है। ग्रंप्रमत्तता, ग्रंगामिक, निष्प्रषायता, समर्दाणता एवं स्वावलम्बिता के ग्रंगरक्षक साथ हों, तो साधक को कैमा खतरा। ग्रात्म-जागरण का दीप श्राटों याम ज्योतिर्मान रहे. तो चेतना के गहराव में कहाँ होगा श्रन्धकार भौर कहाँ होगा श्रदकाव !

#### पढमो उद्देसो

- १. सुत्ता धमुणी, मुणिणी सया जागरंति ।
- २. लोयंसि जाण ग्रहियाय दुवलं ।
- ३. समयं लोगस्त जाणिता, एत्थ सत्थोवरए।
- ४. जिस्समे सहा य रूवा य रसा य गंधा य फासा य ग्रिंभसमण्णागया भवंति, से श्रायवं नाणवं वेयवं धम्मवं बंभवं ।
- पण्णाणीह परियाणइ लोयं, मुणीति बुच्चे ।
- ६. धम्मविक उज्ज स्नावट्टसोए संगमभिजाणइ।
- ७. सीम्रोसिणच्याई से निग्गंथे ग्ररह-रइ-सहे फरुसियं जो वेएइ।
- जागर-वेरोवरए वीरे एवं दुवला पमोवलिस ।
- जरामच्चुवसोबणीए गरे, सययं मूढे धामं णाभिजाणइ ।
- १०. पासिय घाउरे पाणे भ्रप्यमत्तो परिव्वए ।
- ११. मंता एयं महमं ! पास ।
- १२. आरंभनं दुक्खिमिणति जन्ना माई पमाई पुणरेइ गर्भ ।

## प्रथम उद्देशक

- १. सुबुष्त ग्रमुनि है, मुनि सदा जागृत है।
- २. लोक में दुख को अहितकर समर्भे।
- ३. लोक के समय [आचार] को जानकर शस्त्र से उपरत हों।
- ४. जिसको ये शब्द रूप, रस, गघ और स्पर्श मली-माँति ज्ञात है, वह आत्मज, ज्ञानज, वेदज, घर्मज और ब्रह्मज है।
- ५. जो लोक को प्रज्ञा से जानता है, वह मुनि कहा जाता है।
- ६. ऋजु धर्मविद्-पुरुष आवर्त/संमार की परिधि के सम्बन्ध को जानता है।
- ७. वह शीत-उप्ण का त्यागी निग्रंन्थ ग्ररति-रित को सहन करता है, कठोरता का ग्रनुमव नहीं करता है।
- इस प्रकार जागृत और वैर से उपरत बीर-पुरुष दुःखों से मुक्त होता है।
- सतत मूढ़ नर जरा भीर मृत्युवश धर्म की नही जानता है।
- १०. प्राणी को भ्रातुर देखकर भ्रथमत्त रहे।
- ११. हे मतिमन ! इस तरह मानकर देख।
- यह दु.ख हिंसज है, ऐसा जानकर मायाबी और प्रमादी बारम्बार गर्भ/ जन्म प्राप्त करता है।

- १३. उवेहमाणो सद्द-कवेसु उज्जू, माराभिसंकी मरणा पमुश्यद ।
- १४. ग्राप्यमत्ती कामेहि, उवरग्री पावकामेहि, वीरे ग्रायगुत्ते सेयक्णे ।
- १५. जे पञ्जवज्जाय-सत्यस्स सेयण्णे, से ग्रसत्यस्स सेयण्णे, जे ग्रसत्यस्स सेयण्णे, से पञ्जवज्जाय-सत्यस्स सेयण्णे ।
- १६. शकम्मस्स ववहारो न विज्जइ।
- १७. कम्मुणा उवाही जायइ।
- १८. कम्मं च पडिलेहाए।
- १६. कम्ममूलं च जं छणं, पिंक्लिहिय सन्वं समायाय, दोहि श्रंतिहि श्रविस्समाणे ।
- २०. तं परिण्णाय मेहावी विद्वता लोगं, वंता लोगसण्णं।
- २१. से मेहावी परक्कमेज्जासि ।

-- ति बेमि।

## बीत्र्यो उद्भदेसो

- २२. जाई च वृडि्ह च इहज्ज ! पासे भूएहि जाने पिंडलेह साय, तम्हा तिविज्जो परमंति गन्चा, समलदंसी न करेड पार्ब ।
- २३. उम्मुंच पासं इह मध्चिएहि।

- १३. शब्द भीर रूप की उपेक्षा करने वाला ऋषु-पुरुष मार की आशंका एवं मृत्यु से मुक्त होता है।
- १४. काम से भ्रत्रमत्त, पापकर्म से उपरत, पुरुष वीर, भ्रात्मगुप्त भीर क्षेत्रज्ञ है।
- १५. जो पर्याय की उत्पत्ति का शस्त्र जानता है, वह ग्रशस्त्र की जानता है। जो ग्रशस्त्र को जानता है, वह पर्याय की उत्पत्ति का शस्त्र जानता है।
- १६. अकर्म का व्यवहार नही रहता है।
- १७. कर्म से उपाधियाँ उत्पन्न होती है।
- १८. कर्म का प्रतिलेख करे।
- १६. उमी क्षण कर्म के मूल का प्रतिलेख कर सभी उपायों को ग्रहण करके दोनों ग्रन्तो/तटो [राग ग्रीर देख] से ग्रदृश्यमान रहे।
- २०. वह परिज्ञात मेघावी-पुरुष लोक को जानकर, लोक-सज्जा का त्याग करे।
- २१. वह मेघाबी पराक्रम करे।

-ऐसा मैं कहता हूँ।

## द्वितीय उद्देशक

- २२. हे आर्य ! इस संसार में जन्म और वृद्धि को देख । प्रािग्यों को समक्त एवं जनकी शाता को देख । ये तीन [ सम्यग् दर्शन, शान, चारित्र ] विद्याएँ परम हैं, यह जानकर समस्वदर्शी पाप नहीं करता है ।
- २३. इस संसार में मृत्यु-पाश से उन्मुक्त बनी।

- २४. बारंभजीबी उभवाणुपस्सी ।
  - २४. कामेसु गिद्धा णिचयं करेंति, संतिन्यमाणा पुणरेंति गब्मं ।
  - २६. श्रवि से हासमासञ्ज, हंता णंबीति मन्दइ ।
  - २७. श्रलं बालस्स संगेणं ।
  - २८. वेरं बड्ढेइ ग्रप्पणो ।
  - २६. तम्हा तिविज्जो परमंति णच्या, भाषंकदंसी ण करेइ पावं।
  - ३०. झग्गं च मूलं च बिगिच धीरे।
  - ३१. पलिच्छिदिया णं णिक्कम्मदंसी एस मरणा पमुच्चइ।
  - ३२. से हु बिहुवहे मुणी ।
  - ३३. लोयंसी परमदंसी विवित्तजीवी उवसंते,सिमए सिहए सया जए कालकंसी परिव्वए ।
  - ३४. बहुं च खलु पाव-कम्मं पगडं।
  - ३५. सच्चंसि धिई कुठवह ।
  - ३६. एरथोवरए मेहावी सब्बं पाव-कम्मं भौसइ ।
- ३७. अणेगिक्ति लसु अयं पुरिस, से केंग्रणं अरिहए पूरिण्णए।

- २४. हिंसक पुरुष उभय (शरीर व मन) का अनुपश्यी है।
- २४. काम-गृद्ध पुरुष संचय करते हैं श्रीर संचय करते हुए पुनः पुनः गर्म प्राप्त करते है।
- २६. वह हैंसी मे भी हनन करके आनन्द मानता है।
- २७. बालक (मूढ) की सगति से क्या प्रयोजन ?
- २८. वह अपना वैर बढ़ाता है।
- २६. ये तीन [सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र] विद्याएँ परम है, यह जानकर ग्रातकदर्शी/ग्रात्मदर्शी पाप नहीं करता है।
- ३०. घीर-पुरुष ग्रग्न [घाती कर्म] ग्रीर मूल [मिध्यात्व] का त्याग करे।
- ३१. कर्म-छेदन करने वाला निष्कर्मदर्शी है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है।
- ३२. वही पथद्रष्टा मुनि है।
- ३३. लोक में परमदर्शी, विविक्त जीवी/समत्वयोगी उपणान्त, समितिसहित, सदा विजयी, कालकाक्षी (समाधिमरणाकांक्षी) होकर परिवजन करता है।
- ३४. निश्चय ही बहुत से पापकर्म किये गये है।
- ३४. सत्य में घृति करो।
- ६६. इस [सत्य] में रत रहने वाला मेवाबी पुरुष समस्त पाप-कर्मों का णोपरा कर डालता है।
- ३७. निश्चय ही यह पुरुष श्रनेक चितवान है। वह केतन/चननी को पूरना/भरना चाहता है।

- ३८. से सञ्ज्यहाए सञ्जयरियायाए सञ्जयरिकाहाए, जणवयबहाए जस्वयपरि- ् यावाए जणवयपरिकाहाए ।
- ३६. ग्रासेविला एयमट्ठं इध्वेवेगे समुद्रिया ।
- ४०. तम्हा तं बिद्य णो सेवए णिस्सारं पासिय णाणी ।
- ४१. उववायं चवणं णच्या । शणणणं चर माहणे !
- ४२. से म छुणे म छुणावए, छुणंतं गाणुजाणइ।
- ४३. णिव्विद णंदि ग्ररए प्यासु ।
- ४४. ग्रणोमदंसी जिसक्ने पावेहि कम्मेहि ।
- ४४. कोहाइमाणं हिणया य बीरे, लोभस्स पासे णिरयं महंतं । तम्हा हि बीरे विरए वहाची, खिबेज्ज सीयं लहभूय-गासी ॥
- ४६. गंथं परिष्णाय इहरुजेब घीरे, सीयं परिष्णाय चरेन्ज दंते । उम्मञ्ज लढ्ढुं दह माणबेहि, गो पाणिणं पाणे समारंमेन्जासि ॥ —ित्त देसि

## तइस्रो उद्भदेसी

४७. संधि लोगस्स जाणिशा, श्रायश्रो बहिया पास ।

- ३८. वह दूसरों का वस, दूसरों को परिताप, दूसरों का परिषद्ध, जनवद का बच, जनपद को परिताप, जनपद का परिषद्ध [करना नाहता है।]
  - ३६. इस ग्रंथ का सेवन करके वह वेग/संसार-प्रवाह में उपस्थित है।
  - ४०. इसलिए ज्ञानी पुरुष इसे निस्सार देखकर दूसरी बार सेवन न करे।
  - ४१. उत्पाद भीर च्यवन को जानकर तस्बद्धव्दा भनन्य (श्रीव्य) का श्राचरण करे।
  - ४२. बह न तो क्षय करे, न क्षय करवाए श्रीर न ही क्षय करने वाले का समर्थन करे।
  - ४३. प्रजा की जुगुप्सा एवं आनन्द मे धरत बनें।
  - ४४. ग्रनुपमदर्शी पापकर्मों से दूर रहे।
  - ४५. वीर-पुरुष कोष एवं मान का हनन करे। लोभ को महान् नरक समभे। इसलिए वीर-पुरुष वध से विरत रहे। लघुमूतगामी-पुरुष (साम्यमावी) शोक का छेदन करे।
  - ४६ इन्द्रियविजयी घीर-पुरुष ग्रन्थियों को जानकर, शोक को जानकर विचरण करे। इस मनुष्य-जन्म में उन्मज्ज/कच्छपवत् इन्द्रिय-संयमी होकर प्राणियों के प्राणों का वघन करे।

-ऐसा मैं कहता हूँ।

## तृतीय उद्देशक

४७. लोक की सन्धि को जानकर बाह्य (जयत) को आत्मवत देख ।

- ४८. तम्हा च हंता च विचावए ।
- ४६. जिमणं श्रम्ममणावद्दगिच्छाए पिंडलेहाए ज करेड पावं कम्मं, कि तर मुणी कारणं सिया ?
- ५०. समर्थं तस्युवेहाए, श्रव्याणं विष्यसायए ।
- ५१. भ्रजण्यपरमं नाणी, जो पमाए क्याइ वि ।
- ५२. भ्रायगुले सवा वीरे, जायामायाए जावए ।
- ५३. विरागं कवेहि गच्छेज्जा, महया खुड्डएहि वा ।
- ५४. चागई गई परिण्णाय, बोर्हि वा अंतेर्हि चविस्समाणे । से ण खिल्जद ण भिल्जद ण डल्भद, ण हम्मद कंचणं सन्वलीए ।।
- ५५. ग्रवरेण पुरुषं ण सरंति एगे, किमस्सईग्रं ? कि वागिमस्सं ? भासंति एगे इह माणवा उ, जमस्सईग्रं ग्रागिमस्सं ।।
- ५६. णाईक्रमट्ठं ण य झागमिस्सं, घट्टं नियच्छंति तहागया उ ।
   विध्य-कप्पे एयाणुपस्सी, णिज्भोसइसा स्वयो महेसी ।।
- ५७. का घरई ? के ब्राणंवे ? एत्थंपि ग्रग्गहे चरे ।
- ४८. सब्बं हासं परिच्चन्ज, ग्रामीग-गुलो परिव्वए।
- ४१. पुरिसा ! तुममेव तुमं मिलं, कि बहिया मिलकिक्छिस ?
- ६०. जं जागेज्जा उच्चालइयं, तं जागेज्जा दूरालइयं । जं जागेज्जा दूरालइयं, तं जागेज्जा उच्चालइयं ॥

- ४=. इसलिए न मारे, न घात करे।
- ४८. जो एक दूसरे को चिकित्सिक की दरह अतिलेख (परीक्षण) करके पाप कर्म महीं करता है, क्या यह मुनि-पद का कारण है ?
- ५०. समता का प्रेक्षक आत्मा की प्रसन्न करे, निर्मल करे।
- ५१. अनम्य परम ज्ञानी (आत्मज्ञ) कमी भी प्रमाद न करे।
- ५२. ब्रात्म-गुप्त चीर सदा यात्रा की मात्रा (संयम) का उपयोग करे।
- ५३. महान या अद्भ रूपों से विराग करे।
- ५४. ग्रागित ग्रीर गित को जानकर दोनो ही ग्रन्तों (राग-द्वेष) से ग्रदृण्यमान होता हुआ वह ज्ञानी सम्पूर्ण लोक मे किसी तरह से न तो छेदा जाता है, न भेदा जाता है, न जलाया जाता है, न मारा जाता है।
- ५५. कुछ लोग ग्रतीत और मिवष्य का स्मरण नहीं करते । कुछ मनुष्य कहते हैं कि ग्रतीत मे क्या हुआ ग्रीर मिवष्य मे क्या होगा?
- ५६. तथागत को न तो झतीत से प्रयोजन है, न भविष्य से प्रयोजन है। विधूत-कल्पी महर्षि इनका मनुपक्ष्यी बने। वह इन्हें धुनकर क्षय करे।
- ५७. क्या अरति है, क्या आनन्द है ? इन्हें प्रहुए। किये बिना विचरमा करे।
- ५८. म्रालीन-गुप्त (त्रिगुप्त) युद्दव सभी प्रकार के हास्य का परित्याग कर परिव्रजन करे।
- ४९. हे पुरुष ! तुम ही तुम्हारे मित्र हो । फिर बाहरी मित्र की इच्छा क्यों करते हो !
- ६०. जो उच्चालय (जीवातमा) को जानता है, वह दूरालय (परमात्मा) को जानता है। जो दूरालय (परमात्मा) को जानता है, वह उच्चालय (जीवात्मा) को जानता है।

- ६१. पुरिसा ! प्रसाणमेव प्रभिक्तिगरुभ, एवं दुक्का पमोक्कांति ।
- ६२. पुरिसा ! सञ्चमेव समभिजाणाहि ।
- ६३. सच्चस्स प्राणाए उवद्विए से मेहावी मारं तरइ।
- ६४. सहिए घन्ममादाय, सेयं समणुपस्सइ ।
- ६४. बुहुन्नो जीवियस्स, परिबंदण-माजण-पूर्यणाए, जंसि एगे पमार्वेति ।
- ६६. सहिए दुक्लमसाए पुट्टो जो अंभाए।
- ६७. पासिमं दविए लोयालोय-पर्वश्राम्रो मुच्यद ।

—सि बेमि

# चउत्था उद्भदेसो

- ६द. से बंता कोहं च, माणं च, मायं च, लोभं च।
- ६६. एयं पासगस्य वंसणं उवस्यसत्थस्स पनियंतकरस्स ।
- ७०. भाषाण सगडकिम ।
- ७१. जे एगं जागइ, से सब्बं जागइ, जे सब्बं जागइ, से एग जागइ।
- ७२. सञ्बद्धो पमस्तस्य भयं, सञ्बद्धो प्रप्यमसस्य नित्य भर्य ।
- १०० घावार-वुत्त

- ६१. हे पुरुष ! आत्मा का ही अमिनियह कर । ऐसा करने से तू दु:खों से छूट जाएगा।
- ६२. हे पुरुष ! सत्य को ही जान ।
- ६३. जो सत्य की बाजा में उपस्थित है, वह मेवाबी मार/मृत्यु से तर जाता है।
- ६४. बह धर्मभुक्त होकर श्रेय का ग्रनुपश्यन करता है।
- ६५. जीवन को [राग और द्वेष से] द्विहत करने वाले कुछ साधक परिवन्दन, मान ग्रीर पूजा के लिए प्रमाद करते है।
- ६६. दु:ख-मात्रा से स्पृष्ट साधक भुंभलाहट न करे।
- ६७ द्रव्य-द्रष्टा (तत्त्व-द्रप्टा) लोक-अलोक के प्रपंच से मुक्त हो जाता है।
  ——ऐसा मैं कहता हूँ।

## चतुर्थ उद्भदेशक

- ६ . वह कोघ, मान, माया भीर लोम का वमन करने वाला है।
- ६६. यह शस्त्र से उपरत ग्रीर कर्म से परे द्रष्टा का दर्शन है।
- ७०. गृहीत कर्मों का भेदन करता है।
- ७१. जो एक [तत्त्व] को जानता है, वह सब [तत्सम्बन्धित गुगो] को जानता है। जो सबको जानता है, वह एक को जानता है।
- ७२. प्रमत्त को सभी ओर से भय है, अधमत्त को सभी ओर से भय नहीं है।
  शीतोष्णीय
  १०१

- ७३. के एगं नामे, से बहुं नामे, के बहुं नामे, से एगं नामे ।
- ७४. बुक्सं लोयस्स जाणित्ता, वता लोगस्स संजोगं, खंति घीरा महाजाणं ।
- ७४. परेण परं जीत ।
- ७६. नावकंखति जीवियं।
- ७७. एगं विगिचमाणे पुढो विगिचइ, पुढो विगिचमाणे एग विगिचइ।
- ७८. सडढी झाणाए मेहाबी।
- ७६. लोगं च ग्राणाए ग्रभिसमेच्चा प्रकुष्मोभयं।
- ८०. ग्रत्थि सत्थं परेण परं, णत्थि ग्रासत्थं परेण परं।
- ८१. जे कोहबंसी से, माणवंसी ।
  - जे माणवंसी से, मायदंसी !
  - जे मायदंसी से, लोभदंसी ।
  - ज मायदसा स, लाभदसा । जे लोभइंसी से, पेजजदसी ।
  - जे पेक्जबंसी से, दोसदसी ।
  - जे बोसबंसी से, मोहबंसी।
  - जे मोहदंसी से, गरभदंसी ।
  - जे गडभवंसी से, जम्मवंसी।
  - जे जम्मदंसी से, मारदंसी ।
  - जे मारवंसी से, निरमवंसी ।
  - जे निरयदंती से. तिरियवंसी ।
  - ने तिरियवंसी से, दुक्लदंसी।

७३. जो एक को नमातः है। वह बहुतों को नमाता है।
जो बहुतों को नमाता है, वह एक को नमाता है।

was the sufficiency of the sufficiency

- धीर-पुरुष लोक के दुःखं की जानकर, लोक के संयोग का क्सन कर महा-यान को प्राप्त करते हैं।
- ७५. वे श्रेय से श्रेय की झोर जाते हैं।
- ७६. वे जीवन की ग्राकांक्षा नहीं करते।
- ७७. एक (कर्म/कवाय) का क्षय करने वाला भ्रनेक (कर्मी/कवायों) का क्षय करता है। भ्रनेक का क्षय करने वाला एक का क्षय करता है।
- ७८. ग्राज्ञा में श्रद्धा करने वाला मेघावी है।
- ७६. आजा से लोक को जानकर पुरुष भय-मुक्त हो जाता है।
- ५०. शस्त्र तीक्ण-से-तीक्ण है । अशस्त्र तीक्ण-से-तीक्ण नहीं है ।
- प्रश्. जो कोवदर्शी है, वह मानदर्शी है।
  जो मानवर्शी है, वह मायादर्शी है।
  जो मायादर्शी है, वह लोभवर्शी है।
  जो लोभदर्शी है, वह प्रेम/रागदर्शी है।
  जो प्रेम/रागदर्शी है. वह देषदर्शी है।
  जो देषदर्शी है, वह मोहदर्शी है।
  जो मोहदर्शी है, वह गमंदर्शी है।
  जो गमंदर्शी है, वह गमंदर्शी है।
  जो जन्मदर्शी है, वह मृत्युदर्शी है।
  जो नरकदर्शी है, वह नरकदर्शी है।
  जो नरकदर्शी है, वह हु:सदर्शी है।
  जो तियँचदर्शी है, वह हु:सदर्शी है।

- ६२. से मेहावी प्रभिनियट्टेज्जा कोहं च, माणं च, मार्यं च, लोहं चं, पैडर्ज च, दोसं च, मोहं च, गरम च, जम्मं च, मारं च, नरगं च, तिरियं च, दुवसं च।
- **४३. एवं पासगरस इंसणं उवरयसत्यस्स पलियंतकरस्स ।**
- **६४. स्रायाणं णितिद्धा सगढिम ।**
- किमित्य उवाही पासगस्स ण विज्जद्द ?
   णित्य ।

--सि बेमि।

 वह मेघावी कीव, मान, माया, लोम, प्रेम/राग, द्वेष, मोह, गर्म, जन्म, मार/मृत्यु, नरक, तियंच श्वीर दु:ख से निवृत हो।

- यह शस्त्र-उपरत भीर कर्म-द्रव्टा का दर्शन है।
- ८४. गृहीत को रोककर भेदन करे।
- ६५. क्या द्रष्टा की कोई उपाचि है या नहीं ? नहीं है।

-ऐसा मैं कहता है।

### चउत्थं घनभवर्षः सम्मत्तं

चतुर्थं म्रध्ययन सम्यक्टव

#### पूर्व स्वर

प्रमृत ग्रध्याय 'सम्यक्तव' है। ग्रध्याय की दृष्टि से यह चौथा चररा है, किन्तु ग्रध्यात्म की दृष्टि से पहला। यह ग्रहंत्-दर्शन की वर्रामाला का प्रथम ग्रक्षर है। यही जैनत्व की ग्रभिव्यक्ति है। यह वह चौराहा है, जिसमे ग्रध्यात्म-जगत के कई राज-मार्ग मिलते हैं। ग्रतः सम्यक्त्व के लिए पराक्रम करना महाबीर के महापथ का ग्रनुगमन/ग्रनुमोदन है।

'सम्यक्तव' साधुता घीर ध्रुवता की दिव्य ग्राभा है। सम्यक्तव घीर साधुता के मध्य कोई द्वंत-रेखा नहीं है। साधु सम्यक्तव के बल पर ही तो संसार की चार-दिवारी को लोधता है। इसलिए सम्यक्तव साधु के लिए सर्वोपिर है।

सत्यदर्शी महावीर सम्यक्तव की ही पहल करते है। उनकी दृष्टि में सम्यक्तव विशेषणों का विशेषण है, माभूषणों का भी माभूषण है। यह सत्य की गवेषणा है। साधक मात्म-गवेषी है। मात्मा ही उसके लिए परम-सत्य है। इसलिए सम्यक्तव साधक का सच्चा व्यक्तित्व है। उसकी भौखों में सदा म्रमरता की रोशनी रहती है। कालजयी क्षणों में जीने के लिए ही उसका जीवन सम्पित है। कालजयता के लिए म्रस्तित्व का मिभज्ञान मिनवार्य है। मस्तित्व माभ्यत का घरेलु नाम है। सम्यक्तव उस भाग्वत की ही पहिचान है।

सम्यक्त्य घात्म-विकास की प्राथमिक कक्षा है। वस्तु-स्वरूप के बोध का नाम सम्यक्त्व है। बिना सम्यक्त्व के साधक वस्तु मान की घात्मिता का सम्मान कैसे करेगा? पदार्थों का श्रद्धान कैने किलकारियाँ भर सकेगा? घाँह्सा घौर करणा कैसे सजीवित हो पायेगी? घ्रध्यात्म की स्नातकोत्तर सफलताग्रों को घाँजत करने के लिए सम्यक्त्व की कक्षा मे प्रवेश लेना घ्रपरिहार्य है।

साधक की सबसे बड़ी सम्पदा सम्यक्तव ही है। घात्म-समीक्षा के वातावरए। में इसका पत्लवन होता है। सम्यक्त्य घन्तद्ैष्टि है। इसका विमोचन बहिद्ंष्टियों को सतुलित मार्गदर्शन है। फिर वे सत्य का ग्राग्रह नहीं करती, ग्रापितु सत्य का ग्रहरा करती है। माटी-सोना, हर्ष-विषाद के तमाम द्वन्दों से वे उपरत हो जाती हैं। इसी से प्रवस्तित होती है सत्य की शॉध-याका। विना सम्बन्ध के महस्त्राह्म-मार्ग की शोभा कहाँ ? भला, ज्वर-प्रस्त को माधुर्ग कभी रसास्वादित कर सक्का है। ससम्बन्ध्व/मिध्यात्व जीवन का ज्वर नहीं तो भीर क्या है? सचमुच, जिसके हाथ में सम्बन्ध्व की मशाल है, उसके सारे पथ ज्योतिमैंय हो जाते हैं।

प्रस्तुत घश्याय संयोगत एवं संवरित होने की प्रेरशा देता है। जिसने मन, वचन और काया के द्वार बन्द कर लिए हैं, वहीं सत्य का पारदर्शी भीर मेश्रावी साधक है। उसे इन द्वारों पर अप्रमत चौकी करनी होती है। उसकी खांखों की पुतित्यों अन्तर्जगत के प्रवेश-द्वार पर टीकी रहती है। बहिजंगत के सितिय इमी द्वार से प्रवेश करते है। स्योग्य और अनचाहे सितिय द्वार खटखटाते जरूर हैं, किन्तु वह तमाम दस्तकों के उत्तर नहीं देता, मास सम्यक्त की दस्तक सुनता है। वह उन्हीं लोगों की सम्यानी करता है, जिससे उसके संतर-जगत का सम्मान और गौरव वर्धन हो।

ग्रस्तित्व का समग्र व्यक्तित्व सम्यक्त्व की खुली खिड़की से ही घवलोक्य है। ग्रध्यात्म का ग्रध्येता सम्यक्त्व से ग्रपरिचित रहे, यह संभव नहीं है। व्यक्ति के सृषुप्त विवेक में हरकत पैदा करने वाला एकमात सम्यक्त्व ही है। यथार्थता का तट, सम्यक्त्व का द्वीप मिथ्यात्व के पार है। हृदय-मुद्धि, ग्रहिंमा, संवर, कषाय-निग्रह एवं संयम की पतवारों के सहारे ग्रसद्-सागर की पार किया जा सकता है।

स्वस्थ मन के मंच पर ही ग्रध्यात्म के ग्रासन की बिछावट होती है। ग्राध्या-तिमक स्वास्थ्य के लिए मन की निरोगिता ग्रावश्यक हैं भौर मन की निरोगिता के लिए कवारों का उपवास उपादेय हैं। विषयों से स्वय की निवृत्ति ही उपवास का मूलपात है। क्षमा, नम्रता ग्रीर संतोष के द्वारा मन को स्वास्थ्य-लाभ प्रदान किया जा सबता हैं।

प्रस्रुत मध्याय मनुत्तरयोगी महावीर के घनुभवों की धनुर्गूज है। सम्यक्तव का सिद्धान्त सत्य की न्याय-तुला है। जीवन की मौलिकताओं भीर नैतिक प्रतिमानों को उज्ज्यकतर बनाने के लिए यह सिद्धान्त भप्रतिम सहायक है। सचमुच, जिसके हाथ सम्यक्त्व-प्रदीप से भून्य हैं, वह मानो चलता-फिरता 'भव' है, ग्रंक्षियारी रात में दिग्झान्त-पान्य है। साधक के कदम बढ़ें जिन-मग पर, भ्रन्थकार से प्रकाश की धोर। मुक्त हो जीवन की उज्ज्वलता, मिथात्व की ग्रंबेरो मुद्दी से।

# पढमो उद्भदेसो

१. से बेम--

जे अईया, जे य पहुष्पन्ता, जे य श्रागमेस्सा श्ररहंता भगवंती ते सञ्जे एवमाइन्संति, एवं भासंति, एवं पण्णवंति, एवं परूवेति—सञ्जे पाणा, सञ्जे भूया, सञ्जे जीवा, सञ्जे सत्ता ण हंतव्या, ण प्रजावेयव्या, ण परिचेत्तव्या, ण परिचेत्तव

- २. एस धम्मे सुद्धे।
- ३. विदए सासए समिध्व लोयं खेयण्णेहि पवेद्रए ।
- ४. तं जहा—

  उद्विएसु वा, प्रणुद्विएसु वा, उबहिएसु वा, प्रणुवद्विएसु वा, उवरयवंडेसु वा, द्वाणुवरयवंडेसु वा, सोवहिएसु वा, प्रणोवहिएसु वा, संजोगरएसु वा, प्रसंजोगरएसु वा, तच्चं वेयं।
- ५. तहा चेयं, प्रस्सि चेयं पनुष्यई ।
- ६. तं घाइलु व जिहे व विविश्वते, जाजिलु बस्मं जहा तहा ।
- विट्ठेहि शिव्येथं गण्डीक्या ।
- प. की लोगस्सेसकं बरे ।

# प्रथम उद्देशक

- १. वही मैं कहता हूँ जो अतीत, प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) और मविष्य के ग्रह्नंत मगवन्त हैं, वे सभी इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार माषएा करते हैं, इस प्रकार प्रजापन करते हैं, प्रवित करते हैं कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, सभी सत्वों का न हनन करना चाहिये, न प्राज्ञापित करना चाहिये, न परिगृहीत करना चाहिये, न परिताप देना चाहिये, न उत्पाद/प्राण-व्यपरोपण करना चाहिये।
- २. यह शुद्ध वर्म है।
- लोक को नित्य, शाश्वत जानकर खेदकों (ज्ञानियों) के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है।
- ४ जैसे कि—

  उत्थित होने पर या अनुत्थित होने पर, दंड से उपरत होने पर अथवा दंड
  से अनुपरत होने पर, सोपाधिक होने पर अथवा अनोपाधिक होने पर,
  संयोगरत होने पर अथवा असंयोगरत होने पर, यह तत्त्व प्रतिपादित किया
  गया है।
- जैसा तथ्य है, वैसा प्ररूपित किया गया ।
- ६. उस वर्ष को यथातथ्य प्रहरए कर एवं जानकर न स्निग्ध हो न विक्षिप्त ।
- ७. दृष्ट कैसे निर्वेद रहे !
- प. लोकेंबगान करे।

- अस्स जस्य इमा जाई, प्रण्या तस्स कथी सिया ?
- १०. विट्ठं सुधं मयं विण्णायं, जमेयं परिकहिज्जइ।
- ११. समेमाना पलेमाना, प्रजो-प्रजो जाइं पकर्पेति ।
- श्रहो य राग्नो य जयमाणे, घीरे सया ग्रागयपण्णाणे ।
   पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्ते सया परक्कमेण्जासि ।

-- ति वेमि ।

## बीत्र्यो उद्भदेसो

- १३. जे ग्रासवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते ग्रासवा,
   जे ग्रणासवा ते ग्रपरिस्सवा, जे ग्रपरिस्सवा ते ग्रणासवा।
   एए पए संबुक्तभाणे, लोयं च ग्राणाए ग्रभिसमेच्चा पृढो पवेह्यं।
- १४. त्राघाद्र णाणी इह माणवाणं संसारपडिवण्णाणं संबुज्भमाणाणं विक्णाणपत्ताणे ।
- १४. धट्ठा वि संता ध्रवृवा पमला, ध्रहासच्चिमणं लि बेमि ।
- नाणागमी मञ्जुमुहस्स प्रत्थि, इच्छापणीया वंकाणिकेया ।
   कालगाहीमा णिचए णिबिट्ढा, पुढो-पुढो जाइं पकप्यांति ।
- १७. इहमेगेसि मत्य-तत्य संयवी भवद ।

- विसे यह जाति (लोकैं ग्रान्युद्धि) नहीं है। उसके लिए धन्य क्या है ?
- १०. जो यह कहा जाता है वह दृष्ट, श्रुत, मन और विश्वास है के
- ११. आसन्त एवं लीन होने वाले पुरुष पुनः पुनः उत्पन्न होवे रहते हैं।
- १२. रात-दिन प्रयत्नशोल धीर-पुरुष ग्रागत प्रज्ञा से प्रमत को सदा बहिर्मु ख देखे ग्रीर सदा श्रथमत्त होकर पराक्रम करे।
  —ऐसा मैं कहता हैं।

# द्वितीय उद्देशक

- १३. जो ग्रासव है, वे परिस्रव हैं। जो परिस्रव है, वे ग्रास्रव है। जो ग्रनास्रव हैं, वे अपरिस्रव है। जो ग्रपरिस्रव हैं, वे अनास्रव हैं। —इस पद का जाता लोक को ग्राज्ञा से जानकर पृथक-पृथक प्रवेदित करे।
- १४. संसार-प्रतिपन्न, संबुध्यमान, विज्ञान-प्राप्त मनुष्यो के लिए यह उपदेश दिया है।
- १५. प्रारों अर्थे भी हैं और प्रमत्त भी । यह अथासत्य है।
  —ऐसा मैं कहता हूँ।
- १६. मृत्यु-मुख के नाना मार्थ हैं इच्छा-प्रणीत, वंकानिकेत/कुटिल, कालगृहीत एव संग्रह-निविष्ट । [इन मार्गो पर चलने बाला ] पृथक्-पृथक जातियों/ जन्मो को प्राप्त करता है ।
- १७. इस संसार मे कुछ लोगों के लिए उन स्थानों के अति मानो संस्तव/लगाव होता है।

- १८. अहोबबाइए फासे पडिसंबेयंति ।
- १६. चिट्ठं कूरेहि कम्मेहि, चिट्ठं परिचिद्व ।
- २०. अबिट्ठं क्रेरीह कम्मेहि, णो चिट्ठं परिचिट्ठड ।
- २१. एगे वर्धित च्रहुवा वि णाणी ? णाणी वर्धित च्रहुवा वि एगे ?
- २२. ध्रावंती केयावंती लोयंसि समणा य माहणा य पुढी विवायं वयंति—से विद्वां व णे, सुयं च णे, भयं च णे, विश्णायं च णे, उड्ढं ग्रहं तिरियं दिसासु सन्वक्रो सुपडिलेहियं च णे—सन्वे पाणा सन्वे भूया सन्वे जीवा सन्वे सत्ता हंतव्वा, ग्रज्जावेयध्वा परिघेत्तव्वा, परियावेयव्वा, उद्वेयव्वा । एस्थ वि जाणह णिर्थस्य वोसो, ग्रणारियवयणमेयं।
- २३. तत्थ के झारिया, ते एवं वयासी—से बुहिट्टं च मे, बुस्सुयं च मे, बुस्मयं च मे, बुद्धियं च मे, उइदं छहं तिरियं दिसासु सटबच्चो दुप्पिडलेहियं च मे, कं णं तुद्दमे एवं झाइक्लह, एवं भासह, एवं परूवेह, एवं पण्णवेह—सट्वे पाणा सब्वे मूया सब्वे जीवा सब्वे सत्ता हंतब्बा, झज्जावेयब्बा, परिघेतब्बा, परियावेयब्बा, उद्देयब्बा। एत्थ वि जाणह णत्थित्य दोसो, झणारिय-

२४. वर्ष पुण एवमाइवलामी, एवं भासामी, एवं परूबेमी, एवं परणवेमी—सन्वे पाणा सन्वे मूया सन्वे जीवा सन्वे सत्ता ण हंतन्वा, ण प्रज्जावेयन्वा, ण परिचेतन्वा, ण परियावेयन्वा, ण उद्वेयन्वा एत्य वि जाणह णत्यित्य वीसी, श्रारियवयणमेथं।

- १प. वे शीपपातिक-स्पर्ध का शतिसंविदन करते हैं।
- १६. कूर कमी में स्थित पुरुष उन स्थानों में ही स्थित होता है।
- २०. कूर कमी में मस्थित पुरुष उन स्थानों में स्थित नहीं होता है।
- २१. यह और कोई कहता है या जानी भी? ज्ञानी कहते हैं अथवा और कोई भी?
- २२. लोक में कुछेक श्रमण श्रीर बाह्मण जलग-श्रलग विवाद करते हैं। वह मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने मान्य किया श्रीर मैंने विज्ञात किया है। उध्यं, श्रघो, सभी दिशाश्रो मे प्रतिलेखित किया है कि सभी प्राणी, सभी जीव, सभी भूत, सभी सत्त्वों का हनन करना चाहिये, श्राज्ञापित करना चाहिये, परिचात करना चाहिये, परिवास करना चाहिये, परिवास करना चाहिये श्रीर विमोचन करना चाहिये। इसमे कोई दोष नही है, ऐसा समभे। यह श्रनायों का वचन है।
- २३. इतमें जो आयं हैं उन्होंने ऐसा कहा वह तुम्हारे लिए दुविष्ट है, तुम्हारे लिए दुश्रुत है, तुम्हारे लिए दुर्मान्य है और तुम्हारे लिए दुविकात है। उद्दें, अब और तिर्यक् सभी दिशाओं में तुम्हारे लिए दुव्प्रतिलेख है। यदि तुम ऐसा आख्यान करते हो, ऐसा भाषणा करते हो, ऐसा प्रक्रापित करते हो, ऐसा प्रक्रापित करते हो सभी जीव, सभी भूत, सभी मस्त्र का हनन करना चाहिये, प्राज्ञापित करना चाहिये, परिवाप करना चाहिये, परिताप करना चाहिये और विमोचन करना चाहिये। इसमें कोई दोष नहीं है ऐसा समभे । यह अनायों का वचन है।
- २४. पुनः हम सब इस प्रकार ब्राख्यान करते हैं, इस प्रकार मायग करते हैं, इस प्रकार प्रक्ष्पण करते हैं, इस प्रकार प्रश्नापित करते हैं कि सभी प्राणियो, सभी जीवो, सभी भूतों, सभी सस्वों का न हनन करना चाहिये, न प्राश्ना-पित करना चाहिये, न परिवात करना चाहिये। इसमें कोई दीव नहीं है, ऐसा समभें। यह ब्रायंवचन है।

- े २४. पुर्ध्व निकास समर्थ वर्लेश्च पुण्डिस्सामी—हंभी पंचाइया ! कि से सार्थ बुक्त ग्रासाय ?
  - २६. समिया पश्चिमणे यावि एवं बूपा—सन्वेसि पाणाणं, सम्वेसि मूयाणं, सन्वेसि कीवाणं, सन्वेसि सलाणं बसायं अपरिणिक्वाणं महस्मयं दुक्तां ।

-- सि बेमि ।

## तइत्रो उद्भदेसो

- २७. उर्वेह एगं बहिया य लोयं, से सञ्बलोगंमि के केइ विष्णू । श्रणुवोद्द पास जिक्किसदंडा, के केइ सस्रा पलियं चयंति ।।
- र्व. णरा मुबच्या धम्मविउसि ग्रंज् ।
- २६. आरंभकं दुक्कमिणंति णच्या, एकमाहु संमलदंतिणी ।
- ३०. ते सन्वे पावाइया दुक्खस्स कुसला परिण्णमुदाहरंति ।
- ३१. इय कम्मे परिण्लाय सन्वसी ।
- ३२. इंह प्राणाकंकी पंडिए प्रणिहें एगमप्पार्थ केंपेहाए धुर्च सरीरं, कसेहिं अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं ।
- अहा बुक्णाई कट्ठाई, हटबवाही पमस्थइ एवं श्रससम्महिए श्रणिहे ।

- २४. सर्वेष्ठधम प्रत्येक समग्र (सिद्धान्त) की जानकर में पूर्वांगा हे प्रवादी ! तुम्हारे लिए शाता दु:स है या प्रशाता ?
- २६. समता प्रतिपन्न होने पर उन्हें ऐसा कहना बाहिये— सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी भूती घौर सभी सस्वों के लिए बसाता धपरिनिर्वाण (ब्रनिष्ट) महामय रूप दुःख है। —ऐसा मैं कहता हैं।

## तृतीय उद्भदेशक

- २७, बाह्य लोक की उपेक्षा कर । जो कोई ऐसा करता है, बह सम्पूर्ण लोक में विष्णु/विज्ञ होता है। अनुवीची/अनुचिन्तन करके देख—हिंमा का त्याग करते वाला जीव ही पलित/कर्म को झीएा करता है।
- २८. मृत/मुक्त-पुरुष की ग्रचीं करने वाला धर्मविद एवं ऋजु है।
- २६. यह दू ल हिंसज है, ऐसा जाननेवाला समस्वदर्शी कहा गया है।
- ३०. वे सभी कुणल प्रवचनकार दुःख की परिका को कहते है।
- ३१. इस प्रकार सभी ओर से कर्मे परिज्ञात हैं।
- ३२. इस संसार में आज्ञाकाओं पंडित अस्निक्ध/रागरहित एक ही आहमा की संप्रेक्षा करता हुआ शरीर को धुने, स्वयं को कसे, अपने को जजर करे।
- २३. जिस प्रकार जीर्ण काष्ठ को ग्रग्नि जला देती है, उसी प्रकार आत्म-समाहित पुरुष राम रहित होता है।

- इ४. विभिन्न कोहं ग्रविकंपमाणे, इमं णिरुद्धाउयं संपेहाए बुक्कं च जान श्रहुवागमेक्तं।
- ३४. पुढी कालाई च काले, लीयं च पास विष्फंदमार्च ।
- के णिक्बुडा पावेहि कम्मेहि, प्रणियाणा ते बियाहिया, तम्हा प्रद्विक्जो चो पडिसंजलिक्जासि ।

—सि देनि

## चउत्थो उद्भदेसो

- ३७. ग्रावीसए पत्रीसए निष्पोलए जहिला पुन्वसंजोगं, हिस्चा उवसमं।
- ३८. तम्हा अविमणे वीरे सारए समिए सहिए सया जए।
- ३६. दुरणुचरो मग्गो वीराणं प्रणियद्वेगामीण ।
- ४०. बिगिच मेस-सोणियं ।
- ४१. एस पुरिसे दक्षिए बीरे।
- ४२. ग्रायाणिक्ने वियाहिए, जे युगाई समुस्सर्य, वसिला बंभवेरीस ।
- ४३. णेलेहि पलिन्डिश्लोहि, प्रायागसीय-गढिए बाले ।
- ४४. भव्योज्दिक्वंबंघणे, स्रमभिक्कंतसंजीए ।

- ३४. इस बायु के निरोध की संप्रेक्षा कर निष्कम्य होता हुमा कोश्व को छीड़ एवं बनायत दु:को को जान ।
- ३५. विभिन्न फासों/जालों में फेंसे हुए विस्पन्दमान/स्वच्छन्दी लोक को देख ।
- ३६. जो पापकर्मों से निवृत्त हैं, वे अनिदान कहे गये हैं। अत. प्रबुद्ध-पुरुष संज्वालित न हों।

--ऐसा मैं कहता हूँ।

# चतुर्थ उद्ददेशक

- ३७. पूर्व संयोग को छोडकर, उपशम को ग्रहरा कर [शरीर को] भ्रावीडित, प्रप्रीड़ित तथा निष्पीड़ित करे।
- ३८. इसलिए अविमन वीर-पुरुष सदा सार तस्य मे समिति-सहित विजयी बने।
- ३६. ग्रनिवृतगामियों के लिए बीरों का मार्ग दुष्चर है।
- ४०. मांस एवं रुधिर को छोड़।
- ४१. यह पुरुष द्रविक/दयासु एवं वीर है।
- ४२. जो ब्रह्मचर्य में वास करके शरीर को धुनता है, वह आज्ञापित कहा गया है।
- ४३. नेत्र-विषयों मे भासक्त एवं भागत स्रोतों में गृद्ध पुरुष बाल है।
- ४४. वह बन्धन-मुक्त नहीं है, संयोग-रहित नहीं है।

#### े ४५. तमील धनियानको धार्याए लंगी मरिया

- —िस देशि ।
- ४६. जस्स मत्य पुरा पच्छा, मण्ये तस्स कुछी खिया ?
- ४७. से हु पण्णाणमीते बुद्धे घारंभीवरए, सम्ममेर्यति ।
- ४८. पासह जेण बंधं वहुं घोरं, परिवाबं च बारणं ।
- ४६. पलिच्छिदिय बाहिरंग च सौर्य, णिक्कम्मवंसी इह मच्चिएहिं, कह्माडा सफलं वट्ठुं, तथी जिञ्जाइ वेयकी ।
- १०. जे अनु भी । वीरा समिया सहिया सया जया संघडदंशिको आधीवस्या ।
- ४१. ग्रहा-तहं लीयं।
- ५२. उबेहमाना, पाईणं पडीणं वाहिणं उईणं इय सर्स्वांस परिचिद्विसु ।
- ४३. साहित्सामी नाणं वीराणं समियांणं सहियाण संया जयाणं संघडदंसिणं प्राचीवरयाणं बहातह लोय ।
- ४४. समुबेहमाकाणं किमत्थि उवाही ?
- ११. पासगस्स न बिज्जइ ? निस्म ।

-- सि बेमि ।

- ४५. अविज्ञायक/अज्ञानी-पुरुष धन्धकार में पड़ा हुआ आज्ञा का लाम नहीं वे सकता।
  - -ऐसा में कहता हूँ।
- ४६. जिसका पूर्व-पश्च नहीं है, उसका मध्य क्या होगा ?
- ४७. जो सम्यक्त को लोजता है, वही प्रजाबान, बुद्ध भीर हिंसा से उपरत है।
- ४८. तू देख ! जिसके कारण बन्ध, घोर वध, श्रीर दारुण परिताप होता है।
- ४६. इस मृत्युलोक में निष्कर्मदर्शी वेदज-पुरुष बाहरी स्रोतो को आच्छादित करता हुआ कर्मों के फल को देखकर निवृत्त हो जाता है।
- ५०. श्ररे, वे ही पुरुष हैं, जो समितिसहित, सदा विजयी, संघटदर्शी/सम्यक्तवदर्शी, आत्म-उपरत है।
  - ५१. लोकं यथास्थित है।
  - ४२. पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की उपेक्षा करता हुआ सत्य में स्थित रहे।
  - ५३. मै वीर, समिति-सिह्त, विजयी, संघटदर्शी एवं श्रात्म-उपरत पुरुषों के ज्ञान को कहूँगा।
- ४४. यथास्थित लोक की उपेक्षा करने वालों के लिए उपाधि से क्या प्रयोजन ?
- ४.४. तत्त्वद्रष्टा के लिए [उपाधि से प्रयोजन] है या नहीं ? नहीं है।
  - --ऐसा मैं कहता हूँ ।

#### पंचमं ग्रज्भयणं ं लोगसारो

पंचम ग्रध्ययन लोकसार

### पूर्व स्वर

प्रस्तुत ग्रध्याय 'लोकसार' है। धर्म/ज्ञान/सयम/निर्वाण ही निश्चिल लोक का नवनीत है। ग्रात्मा की मौलिकताएँ प्रच्छन्न हैं। उन्हें ग्रनावरित एवं निरभ्र करना ही प्रस्तुत ग्रध्याय का ग्रन्तर्स्वर है। ग्रतः यह ग्रध्याय ग्रात्महितैषी पुरुष का व्यक्तित्व है, ग्रध्यात्म की गुणावत्ता का भ्राकलन है।

म्रध्यात्म मात्म उपलब्धि का म्रनुष्ठान है। म्रनुष्ठाता को स्वयं का दीपक स्वयं को ही वनना पडता है। 'स्वय' 'म्रन्य' का ही एक म्रंग है। म्रतः दूसरों में स्वय की म्रीर स्वय मे दूसरों की प्रतिष्विन सुनना मस्तित्व का म्रिभनन्दन है। दूसरों में स्वय का म्रवलोकन ही महिसा का विज्ञान है। सम्पूर्ण मस्तित्व का म्रन्तसंम्बन्ध है। क्षुद्र से क्षुद्र जीव मे भी हमारी जैसी म्रात्मचेतना है। म्रतः किसी को दुःख पहुँचाना स्वय के लिए दुःख का निर्माण करना है। सुख का वितरण करना म्रपने लिए सुख का निमन्वण है। जीव का वध म्रपना ही वध है। जीव की करुणा म्रपनी ही करुणा है। म्रतः महिसा का मनुपालन स्वय का सरक्षण है।

र्थाहसा घोर निर्विकारिता का नाम ही ग्रध्यात्म है। साधक ग्रध्यात्म का ग्रध्येता होता है। घत हिसा घोर विकारों से उनकी कैसी मैती! विकार/वासना/ भोग-सम्भोग स्वय की श्र-कान दशा है। साधक तो 'श्रागमचक्षु', जानचक्षु' कहा जाता है, ग्रतः इनका श्रनुगमन श्रन्थत्व का समर्थन है।

प्रस्तुत प्रध्याय घप्रमाद का मार्ग दरशाला है। साधक का परिचय-पत्न ध्रप्रमाद ही है। ध्रप्रमाद भीर धपरिग्रह दोनों जुडवा हैं। भगवान् ने मूच्छां को परिग्रह कहा है। मूच्छां का ही दूसरा नाम प्रमाद है। प्रमाद हिंसा का स्वामी है। घतः मूच्छां से उपरत होना बध्यात्म की सही ब्राराधना है।

मूच्छा एक घन्धा मोह है। वह धनात्म को धातमतस्य के स्तर पर ग्रहरण करता है। भगवान् की भाषा में यह मिध्यात्व का मंचन है। घात्मतस्य धौर घनात्म-तत्त्व का मिलन विजातीयों का संगम है। दोनों में विभाजन-रेखा खींचना ही भेद-विज्ञान है। साबक बाह्मदर्बन के लिए सर्वेलीभावेन समिपत होता है। बतः मारीरिक मूच्छा से क्रमर उठना भेद-विज्ञान की कियान्वित है। मरीर बीर बाहमा के मध्य युद्ध चल रहा है। दोनों के क्रीच युद्ध-विराम की स्थिति का नाम ही उपवास है। जीवन, जन्म एवं मृत्यु के बीच का एक स्वप्नमयी विस्तार है। स्वप्न-मृत्ति का बान्दीलन ही संयास है। जीवन एवं जगत् को स्वप्न मानना बनासिक प्राप्त करने की सफल पहल है। बनासिकि/बमूच्छा साधना-जगत् की सर्वोच्च चोटी है बीर इसे पाने के लिए भौतिक सुख-सुविधामी की नध्यरता का हर क्षण स्मरण करना स्वयं में बध्यारम का बायोजन है।

साधक सत्य-पथ का पिथक होता है। सत्य के साथ संघर्ष बिना धनुमित के हमसफर हो जाता है। साधक बिराट् संकल्प का धनी होता है। उसे संघर्ष | परीषह से घबराना नहीं चाहिये, धपितु सहिल्साता के अल पर उसे निल्फल धौर धपंग कर देना चाहिये। भगवान् ने कहा है कि परीषहों, विध्नों को न सहना कायरता है। परीषह-पराजय सकल्प-शैथित्य की धभिन्यक्ति है। साध्य के बीज को धकुरित करने के लिए धनुकूलता का जल ही धावश्यक नहीं है, धपितु परीषहमूलक प्रतिक्लता की धूप भी धपरिहार्य है। दोशों के सहयोग से ही बीज का वृक्ष प्रकट होता है।

साधक सहनशील होता है, ग्रतः वह निर्विवादतः समत्वयोगी भी होता है। भगवान् ने समत्व की गोद में ही धर्म का शैशव पाया है। साधनागत भनुकूलताएँ बनाए रखने के लिय धर्में संघ का भनुशासन भी उपादेय है।

साधना के इन विभिन्न ग्रायामों से गुजरना ग्रनामय लक्ष्य को साधना है। ग्राटम-विजय ही परम लक्ष्य है। भगवान् ने इसे तैलोक्य की सर्वोच्च विजय माना है। भरीर, मन ग्रौर इन्द्रियों को निगृहीत करने से ही यह विजय साकार होती है। फिर वह स्वयं ही सर्वोपिर सम्बाट होता है। मुक्त हो जाता है हर सम्भावित दासता से। इस विमल स्थिति का नाम ही ग्रोक्ष है।

मौक्ष चैतना की ग्राखिरी ऊँचाई है। उसके बारे में किया जाने वाला कथन प्राथमिक सूचना है, बिशु की तोतली बोली में बारहखड़ी है। मोक्ष तो सबके पार है। भाषा, तके, कल्पना ग्रीर बुद्धि के चरण वहाँ तक जा नहीं सकते। वहाँ तो हैं सनातन भीन, निर्वाण की निर्धुम ज्योत।

# पढमो उद्रदेसो

- १. श्रावंती केयावंती लोगंसि विष्परामुसंति ।
- २. घट्टाए चणट्टाए वा, एएसु चेव विष्परामुसंति ।
- ३. गुरू से कामा।
- ४. तथो से मारस्स ग्रंतो ।
- ५. जझो से मारस्स शंतो, तथी से दूरे।
- ६. णेव से प्रांती, णेव से दूरे ।
- से पासइ फुसियमिय, कुसाने पणुण्णं णिवइयं वाएरियं, एवं बालस्स जीवियं, मंदरस प्रविधाणको ।
- क्राई कम्माई बाले पकुव्वमाणे ।
- तेण वुक्लेण मूढे विप्परियासमुवेद ।
- १०. भोहेण गर्भ मरणाइ एइ।
- ११. एत्य मोहे पुनो-पुनो ।
- 925

## प्रथम उद्भदेशक

- कुछ मनुष्य लोक में विपर्यास को प्राप्त होते है।
- २. वे इन [जीव-निकायों] में प्रयोजनवश या निष्प्रयोजन विपर्यास को प्राप्त होते हैं।
- रे. उनकी कामनाएँ विस्तृत होती हैं।
- ४. अतः वह मृत्यु के समीप है।
- ५. चूं कि वह मृत्यु के समीप है, इसलिए वह [ग्रमरत्व से] दूर है।
- ६. वह [निष्काम-पुरुष] न ही [मृत्यु के] समीप है, न ही [ग्रमरत्व से] दूर है :
- ७. वह कुशाय-स्पर्शित स्रोसबिन्दु को वायु-निवर्तित देखता है, किन्तु मंद बाल/ स्रज्ञानी पुरुष इसे जान नहीं पाता।
- बाल/प्रज्ञानी-पुरुष कर कमें करता है।
- मूढ-पुरुष उससे उस्पत्न दुःख से विषयींस करता है।
- १०. मोह के कारण गर्म/जन्म मरण प्राप्त करता है।
- ११. यहाँ मोह पुनः पुनः होता है।

- १२. संसयं परियाणको, संसारे परिक्णाए भवड, संसयं प्रपरियाणको, संसारे ग्रथरिक्णाए भवड ।
- १३. जे छेए से सामारियं ण सेवह ।
- १४. कटट एवं ग्रवियाणग्री, बिद्या मंदस्स बालपा ।
- १५. लद्धा हुरत्था पडिलेहाए ग्रागिनता ग्राणविज्जा ग्रणासेवणवाए ।
  - --- सि बेमि ।
- १६. वासह एगे रूबेसु गिद्धे परिणिज्जमाणे, एत्य फासे पुणो-पुणो ।
- १७. बावंती केयावंती लोयंसि बारंभजीवी, एएसु चेव बारंभजीवी।
- १८. एत्थ वि बाले परिच्चमाणे रमइ पावेहि कम्मेहि, प्रसरणे सरणं ति मण्णमाणे।
- १६. इहमेगेसि एगचरिया अवड्—से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाए बहुलोहे बहुरए बहुनडे बहुसढे बहुसंकप्पे, ग्रासवसक्की पिलउच्छण्णे, उद्विग्रवार्य प्रवयमाणे मा मे केइ भवक्का।
- २०. ऋण्णाण-पमाय-दोसेम, सययं मुद्दे धामं णाभिजाणह ।
- २१. महा पया माणव ! कम्मकोविया जे अणुवरया, अविञ्जाए पलिमोक्समाहु, सावट्टमेव अणुपरियद्दंति ।

-- ति वेमि ।

- १२. संबय के परिज्ञान से संसार परिज्ञात होता है। संबय के अपरिज्ञान से संसार अपरिज्ञात होता है।
- १३. जो छेक/बुद्धिमान् है, वह सागार गृहबास/सम्मोग का सेवन नहीं करता।
  - १४. सेवन करके मी प्रविज्ञायक कहना मन्दपुरुष की दोहरी मूर्खता है।
  - १४. प्राप्त धर्थों (मैथुन-सार) को प्रतिलेख कर, जानकर उसका धनासेवन धाजापित करे।
    - -ऐसा मैं कहता हूँ।
  - १६ देखो ! कुछ लोग रूप मे गृद्ध हैं । वे यहाँ परिग्गीयमान होकर स्पर्भ/दुख को प्राप्त होते हैं ।
  - १७ कुछ लोग लोक मे हिसाजीबी हैं। वे इन (बिपयो) मे [श्रासक्तिवश] ही हिसाजीबी है।
  - १८ यहाँ बाल-पुरुष स्रशरण को भररा मानता हुआ, विषयो मे छटपटाता हुआ पाप-कर्मो मे रमरा करता है।
  - १६. कुछ साधु एकचारी होते है। वे बहुक्रोबी, बहुमानी, बहुमायाबी, बहुतटी, बहुग्रठी, बहुसकल्पी, ग्रास्तव में ग्रासक्त, कर्म मे ग्राच्छन्त, [विषयो मे] उद्यमगील श्रौर प्रवृत्तमान है। मुक्ते कोई देख न ले [इस भय से छिपकर ग्रास्तरण करते है।]
  - २० सतत् मूढ पुरुष अज्ञान, प्रमाद और दोष के कारण धर्म को नही जानता ।
  - २१ हे मानव ! जो लोग ग्रार्त, कर्म-कोविद, श्रनुपरत ग्रीर अविद्या से मोक्ष होना कहते हैं, वे ग्रावर्त/संसारचक मे अनुपरिवर्तन करते है।

—ऐसा मै कहता हूँ।

# बीत्र्यो उद्देसो

- २२. बाबंती केयावंती लोयंति बाजारंभजीवी, एएसु चेव बाजारंभजीवी ।
- २३. एत्थोवरए तं भोसमाणे क्रयं सधीति अवन्तु, जे इमस्स विगाहस्त अयं स्रणेलि ग्रण्णेसी ।
- २४. एस मगो बारिएहि पवेइए ।
- २४. उद्विए जो पमायए ।
- २६. जाणिलु दुवलं पत्तेयं सार्य ।
- २७. पुढो छंदा इह मामवा, पुढी बुक्लं पवेइयं।
- २८. से अविहिंसमाणे अणवयमाणे, पुट्टो कासे विपणुकाए ।
- २६. एस समिया-परियाए वियाहिए ।
- ३०. जे असका पावेहि कम्मेहि, उदाह ते आर्यका फुसंति ।
- ३१. इय उबाहु बीरे 'ते फासे पुट्टी ब्रहियासए' ।
- ३२. से पुरुषं वेयं पच्छापेयं ।
- २३. मेउर-वम्मं, विव्धंसण-धम्मं, सपुर्व, प्रशिद्यं, प्रसासर्व, खयाबच्दयं, विपरिणाम-धम्मं, पासह एमं कवसंधि ।
- ३४. समुत्पेहमाणस्य इक्काययण-रयस्य इह विष्यमुक्कस्य, व्यक्ति मन्ये विरयस्य ।
  —ितः वेशि

# द्वितीय उद्देशक

- २२. कुछ लोग लोक में ब्रहिसाजीवी हैं। वे इन [विषयों] में [बनासक्तिवण] ही अहिसाजीवी है।
- २३. जो इस विग्रहमान वर्तमान क्षण का ग्रन्वेशी है. वह इस [ससार मे] उपरत होकर उन [विषयो] को भुलसाता हुन्ना, 'यह संधि है' ऐसा देखे।
- २४. यह मार्ग मार्थ पुरुषों द्वारा प्रवेदित है।
- २५. उत्थित पुरुष प्रमाद न करे।
- २६. प्रत्येक प्राणी के दुख ग्रीर मुख को जानकर [ग्रप्रमत्त बने ।]
- २७. इस संमार में मनुष्य पृथक-पृथक इच्छा वाले,पृथक-पृथक दु ल वाले प्रवेदित हैं।
- २५. वह [मुनि] हिंसा न करते हुए अनर्गल न बोलते हुए, स्पर्शों से स्पृष्ट होने पर सहन करे।
- २९. यह सिमति-पर्याय (श्रमण्-धर्म) व्याख्यात है।
- ३०. जो पापकर्मों मे ग्रमक्त है वे कदाचित श्रासक/परीपह का स्पर्श करते है।
- ३१. यह महावीर ने कहा है कि वे स्पर्शों से स्पष्ट होने पर सहन करे।
- ६२. वह [ ग्रातंक] पहले भी था, पश्चात् भी रहेगा।
- २२. तुम इस रूपसंघि/शरीर के भंगुर-धर्म, विध्वसन-धर्म, ग्रध्युव, अनिस्य, ग्रणास्वत, उपचय-ग्रपचय ग्रीर विपरिसारम-धर्म को देखो।
- ३४. [शरीर-धर्मे] संप्रेक्षक, एक ग्रायतन [ग्राह्मा] मे रत, विप्रमुक्त/ग्रनासक्त विरत-पुरुष के लिए कोई मार्ग/उपदेश नही है।
  —ऐसा मै कहला हैं।

- \$४. ग्रावंती कैवावंती लोवंति परिमाहावंती । से प्रत्यं ना, वहुं का, सर्वु कर, थूलं वा, जिसमंतं वा, ग्राविसमंतं वा, एएसु वेव परिमाहावंती ।
- ३६. एयमेब एगेसि महस्मयं भवद ।
- ३७. लोगविसं च णं उबेहाए।
- ३८. एए संगे अवियाणको से सुपडिबद्धं सुवणीयं ति णश्चा, पुरिसा परमश्चस्यू विपरकता ।
- ३६. एएसु चेव बंभचेरं।

--- सि बेमि ।

- ४०. से सुयं च मे घरभारिययं च मे- बंध-पमोक्लो तुरुभ घरभारथेव ।
- ४१. एत्य विरए ग्रणगारे, बीहरायं तितिक्खए । पमसे बहिया पास, ग्रप्यमस्तो परिव्वए ।
- ४२. एयं मीणं सम्मं प्रणुवासिज्जाति ।

## तइस्रो उद्दर्श

- ४३. बार्वती केवावंती लोवंति अपरिमाहावंती, एएस केव अपरिमाहावंती ।
- ४४. सोच्या वर्द मेहाबी, पंडियानं जिसामिया ।

- ३४. कुछ मनुष्य इस लोक में परिग्रही हैं। के श्रास्प या बहुत, अणु या स्थूल, सिचित्त या अचित्त [वस्तु का परिग्रहण करते हैं।] वे इनमे ही परिग्रही है।
- ३६. यह [परिग्रह] कुछ लोगों के लिए महाभयकारक होता है।
- ३७. लोक-वृत्त की उपेक्षा करे।
- ३८. इस संग/बन्धन को न जानने से ही वह सुप्रतिबद्ध भीर सूपनीत/ग्रासक्त है। यह जानकर परम चक्षुष्मान् पुरुष पराक्रम करे।
- ३६. इन [ ग्रपरिग्रही साधकों ] मे ही ब्रह्मचर्य होता है।
  ——ऐसा मैं कहता हैं।
- ४०. मैंने सुना है, मैंने अध्ययन/अनुभव किया है बन्ध और मोक्ष हमारी आत्मा मे ही है।
- ४१. यहाँ विरत ग्रनगार ग्राजीवन तितिक्षा करे। देख! प्रमत्त बाह्य है। अप्रमत्त होकर परिव्रजन कर।
- ४२. इस मौन (ज्ञान) मे सम्यग् वास कर।

-ऐसा मैं कहता हूँ।

## तृतीय उद्देशक

- ४३. कुछ लोग इस लोक मे अमरिग्रही हैं। वे इन [वस्तुम्रों] मे ही अपरिग्रही हैं।
- ४४. मेधावी-पुरुष पण्डितो के वचन को सुनकर ग्रहरण करे।

- ४४. समियाए धम्मे, आरिएहि पवेइए ।
- ४६. जहेरच मए संघी भोसिए, एवमण्णत्य संघी हुज्भोसिए भवह, तम्हा बेमि---णी जिहजेरज बीरियं।
- ४७. जे पुरबुट्टाई, जो पस्छा-जिवाई । जे पुरबुट्टाई, पर्छा-जिवाई । जे जो पुरबुट्टाई, जो पर्छा-जिवाई ।
- ४८. सेवि तारिसिए सिया, जे परिण्णाय लोगमण्णेसयंति ।
- ४६. एवं णियाय मुणिणा परेइयं—इह झाणाकंसी पंडिए झिलहे, युव्वानररावं जयमाणे, सया सीलं संपेहाए, सुणिया भने झकामे झकंसे।
- ५०. इमेण चेय जुल्माहि, कि ते जुल्मेण बल्मग्री ?
- प्रश. बुद्धारिहं ससु बुल्लहं ।
- ५२. जहेत्य कुसलेहि परिण्णा-विवेगे भासिए ।
- ५३. चुए हु बाले गढभाइसु रज्जइ ।
- ५४. शस्सि चेयं पव्युच्चइ, रूबंसि वा छुनंसि वा ।
- ४४. से हु एने संविद्धपहे मुजी, प्रकाहा लोगमुबेहमाने ।
- ४६. इय कम्मं परिक्लाय, सब्बसी से व हिसद । संजमई को परावभद्द ।

- ४४. धार्य पुरुषों ने समता में धर्म कहा है ।
- ४६. जैसा यहाँ मैने सन्धि/परिग्रह/कर्म-सन्धि को मुलसाया है, इस प्रकार अन्यत्र सन्धि को भुलसाना दुष्कर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, शक्ति का निगृहन/गोपन मत करो।
- ४७. जो/कोई पहले उठता है, पश्चात् पतित नहीं होता है । जो/कोई पहले उठता है, पश्चात् पतित होता है। जो/कोई न पहले उठता है, न पश्चात् पतित होता है।
- ४८. जो परित्याग करके लोक का श्राश्रय लेते है, वे वैसे ही [ गृहवासी जैसे ] हो जाते है।
- ४६. यह जानकर मुनि (सगवान) ने कहा इस [ ग्रहेंत्-शासन ] मे आज्ञा-काक्षी अनासक्त पण्डित-पुरुष रात्रि के प्रथम एव ग्रन्तिमयाम में यतनाशील वने। सदाशील की सम्प्रेक्षा करे। [तत्त्व] सुनकर ग्रकाम ग्रीर अकृद्ध बने।
- ५०. इससे (स्वय से) ही युद्ध कर । बाह्य युद्ध से तुम्हारा क्या प्रयोजन है ?
- ५१. युद्ध के योग्य होना निश्चय ही दुर्लभ है।
- ४२. यथार्भत कुशल-पुरुष (भगवान) ने [युद्ध-प्रसग] मे परिज्ञा श्रीर विवेक का प्ररूपमा किया है।
- पथ-च्युत हुए बाल/ग्रज्ञानी-पुरुष गर्भ में ही रहते हैं।
- ४४. इस [ श्रर्हेत्-शासन ] मे कहा जाता है रूप या हिमा मे [ ग्रासक्त पुरुष पथ-च्युत हो जाता है।]
- ४४. वह मुनि ही पथ पर ग्रारूढ़ है, जो लोक को ग्रन्यथा देखता है।
- ४६. इस प्रकार कर्म को जानकर वह सर्वश /सर्वथा हिंसा नहीं करता, संयम करता है, प्रगत्मता नहीं करता।

- ५७. उत्तेहमाणी पलेयं सायं वण्णाएसी जारमे कंचणं सब्वलीए !
- ५८. एमव्यमुहे विविसय्पद्दक्षे, निवित्रक्षाचारी घरए प्यासु ।
- ५६. से वसुम सव्व-समक्कागय-प्रकालेणं घ्रप्पालेणं ग्रकरणिज्जं पात्रं कम्मं ।
- ६०. तं णी प्रक्लींस ।
- ६१. जं सम्मंति पासहा, त मोणंति पासहा । जं मोणंति पासहा, तं सम्मंति पासहा ।
- ६२. ण इमं सक्कं सिढिलेहि श्रद्विज्जमाणेहि गुणासाएहि वंकसमायारेहि पमसेहि गारमावसंतेहि ।
- ६३. मुणी मोणं समायाए, धुणे कम्म-सरीरगं।
- ६४. पंतं लुहं सेबंति, वीरा समसदंसिणी ।
- ६४. एस छोहंतरे मुणी, तिण्णे मुसे विरए वियाहिए।

— सि बेमि।

## चउत्थो उद्ददेसो

६६. गामाणुगामं दूइउजमाणस्स हुउनायं दुप्परक्तंतं भवद् स्रवियत्तस्स भिक्खुणी ।

- ४७. प्रत्येक प्रांगी की माता को देखते हुए वर्गामिखाची होकर सर्वेलोक में किचित मी हिसा न करे।
- ४८. एक झात्मा की श्रोर अभिमुख रहे, विरोधी दिशाशों की पार करे, निविष्णवारी/विरक्त रहे, प्रजा मे श्ररत बने ।
  - ४६. उस सम्बुद्ध-पुरुष के लिए प्रज्ञा से पाप-कर्म अकरराीय है।
  - ६०. उसका अन्वेषरा न करे।
  - ६१. जो सम्यक्त्व दखता है, वह मौन/मुनित्व देखता है, जो मौन/मुनित्व देखता है, वह सम्यक्त्व देखता है।
  - ६२. शिथिल, आर्द्र, गुग्गस्वादी/विषयासक्त, वक्रसमाचारी/मायावी, प्रमत्त, गृहवासी के लिए यह शक्य नही।
  - ६३. मुनि मौन स्वीकार कर कर्म-शरीर को धुने।
  - ६४. समत्वदर्शी वीर प्रान्त (नीरस) और लूखा/रूक्ष [मोजन] का सेवन करते हैं।
  - ६५. इस [ संसार- ] प्रवाह को तरने वाला मुनि तीर्ण, मुक्त स्मीर विरत कहा कहा जाता है।

-ऐसा मैं कहता है।

# चतुर्थ उद्भदेशक

६६. अंध्यक्त/अपरिपक्व मिक्षु ग्रामानुषाम विहार करने से दुर्यातना सहता है, दुष्पराक्रम करता है।

- ६७. वयसा वि एगे बुदया कुप्पंति माणवा ।
- ६८. उच्चयमाणे य गरे, महया मोहेण मुज्भइ ।
- ६६. संबाहा बहवे मुज्जो-मुज्जो दुरइक्कमा प्रजाणग्रो ग्रपासग्री ।
- ७०. एयं ते मा होउ।
- ७१. एयं कुसलस्स दंसणं ।
- ७२. तिह्ट्वीए तम्मोलीए तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तिण्णवेसणे ।
- ७३. जयंविहारी चित्तणिवाई पंथणिज्भाई पलिबाहिरे।
- ७४. पासिय पाणे गच्छेज्जा, से श्रिभिक्कममाणे पडिक्कममाणे संकुचेमाणे पसारेमाणे विणियट्टमाणे संपत्तिमज्जमाणे ।
- ७४. एगया गुणसमियस्स रीयश्री कायसंकासं समणुचिण्णा एगइया पाणा उद्दार्यति ।
- ७६. इहलोग-वेयण-वेज्जावडियं।
- ७७. जं म्राउट्टिक्यं कम्म, तं परिण्णाय विवेगमेइ।
- ७८. एवं से भ्रष्पमाएणं, विवेगं किट्टइ वेयवी।
- ७६. से पभ्रयदंसी पभ्रयपरिण्णाणे उवसंते समिए सहिए समाजए, बट्ठुं विष्पडिवेएइ ग्रम्पाणं---

- ६७. किसी की व्यक्त वाशी से भी मनुष्य कुपित हो जाते हैं।
- ६८. उन्नतमान होने पर मनुष्य महान् मोह से मूद हो जाता है।
- ६६. सज्ञान और श्रदर्शन के कारण पुन -पुन: श्राने वाली बहुत-सी वालाओं का श्रतिकमण करना दुष्कर है।
- ७०. तुम ऐसे मत बनो।
- ७१. यह कुशल-पुरुष (महाबीर) का दर्शन है।
- ७२. उस (महावीर-दर्शन) में दृष्टि कर, उसे प्रमुख मान, उसका ज्ञान कर उसी मे वास करे।
- ७३ यतना/सयमपूर्वक विहार करने वाला मुनि चित्त लगाकर पथ पर ध्यान से चले।
- ७४. वे म्राते हुए, लौटते हुए, संकुचित होते, फैलते हुए, ठहरे हुए, धूलि में लिपटते हुए प्राणियो को देखकर चले।
- ७५. कभी किया करते हुए गुएासमित मुनि की देह का स्पर्श पाकर कुछ प्रास्ती उत्पीड़ित/मृत हो जाते है।
- ७६. इससे लोक में वेदन-वेद/वेदनीय कर्म का बन्ध होता है।
- ७७. माकुट्टिकृत/प्रयुक्तिमूलक जो कर्म हैं, उन्हें जानकर विवेक/क्षय करो ।
- ७८. उस [ कर्म ] का अप्रमाद से विवेक/क्षय होता है, ऐसा वेदविद् [ महावीर ] ने कहा है ।
- ७६. वह विपुलदर्शी, विपुलज्ञानी, उपशान्त, समित/सत्प्रवृत्त, [रतनत्रय-] सहित सदाजयीमुनि [स्त्रियों को ] देलकर मत में विचार करता है—

#### किमेस जणो करित्सइ ? एस से परमारामी, जाबी लोगस्मि इत्थीको ।

- ८०. मुणिजा हु एयं पवेदयं ।
- म्१. उडबाहिज्जमाणे गामधम्मेहि प्रवि णिव्यलासए, प्रवि ग्रोमोपरियं कुरुजा, ग्रवि उड्ढं ठाणं ठाइज्जा, ग्रवि गामाणुगामं दूइञ्जेज्जा, ग्रवि ग्राहारं वोच्छिदेज्जा, ग्रवि वए इत्योसु मणं।
- ८२. पुरुषं दंडा पच्छा फासा, पुरुषं फासा पच्छा दंडा।
- ६३. इच्चेए कलहासंगकरा भवंति । पडिलेहाए ग्रागमेत्ता ग्राणवेज्जा ग्रणासेवणाए ।
  - -- सि बेमि।
- ५४. से णो काहिए णो पासणिए णो संपसारणिए णो ममाए णो कयकिरिए बङ्गुले प्रज्ञन्य-संबुद्धे परिवज्जए सवा पावं।
- **८४. एय मोणं सम्णुवासिज्जासि ।**

-- सि बेमि।

# पंचमी उद्रदेसी

4६. से बैमि—तं जहा, श्रवि हरए पिडपुक्ले, समिति भौमे चिट्ठई । उवसंतरए सारक्कमाणे, से चिट्ठई सोयमञ्जाल । यद्यपि इस लोक में जो स्विया हैं, ने परम सुझ देने वाली हैं, किन्तु वे [स्त्री-]जन मेरा क्या करेगी ?

मुनियों के लिए यह प्रकापत है।

A Company of the Comp

- ५१. कभी ग्रामधर्म/वासना से उद्वाधित होने पर निवंल मोजन भी करे, ऊनोदरि का मी करे (कम खाए), ऊर्ध्वस्थान पर भी स्थित होए, ग्रामानु-ग्राम विहार भी करे, श्राहार का विच्छेद भी करे, स्त्रियों में मन का त्याग भी करे।
- ६२. कभी पहले दंड श्रौर पीछे स्पर्श होता है, तो कभी पहले स्पर्श श्रौर पीछे दण्ड होता है।
- भे कलह और आसिक्तजनक होते हैं। इन [काम-भोग के परिणामों] को प्रिलिख कर, जानकर [ आचार्य ] इनके अनासेवन की आज्ञा दे।
   —ऐसा मैं कहता हूँ।
- ६४. वे न तो [कामभोगजन्य] कथा करे, न दृष्टि करे, न प्रसारण करे, न ममस्व करे, न किया करे, वचन-गुष्ति/मोन करे, आत्म-संवरण करे, सदा पाप का परिवर्जन करे।
- ८५ इस मौन/ज्ञान मे सम्यक् प्रकार से वास कर ।
  —ऐसा मैं कहता हैं।

#### पंचम उद्गदेशक

द. मैं कहता हूँ जैसे कि कोई हृद प्रतिपूर्ण है, समभूमि में स्थित है, उपशान्त, रज/पंक रहित है, सुरक्षित है भीर स्रोत के मध्य में स्थित है।

- द्ध. से पास सञ्बद्धी गुले, पास लीए महेसिकी, जे य पण्णाणमंता पशुद्धा झारंभीवरया।
- ८८. सम्ममेयंति पासह ।
- **८६. कालस्स कंसाए परिव्ययंति ।**

-- सि बेमि।

- ६०. विद्वनच्छ-समावण्णेणं ग्रप्पाणेणं जो लभइ समाहि ।
- ६१. सिया बेगे अणुगच्छंति, श्रसिया बेगे अणुगच्छंति, अणुगच्छमाणेहि अणणुगच्छमाणे कहं ण णिव्बज्जे ?
- ६२. तमेब सच्चं णीसंकं, जं जिणेहि पवेड्यं ।
- ६३. सिड्दिस णं समणुक्णस्स संपव्ययमाणस्स सिमया होइ.सिमयंति मण्णमाणस्स एगया सिमया होइ.सिमयंति मण्णमाणस्स एगया स्निमया होइ, ग्रसिमयंति मण्णमाणस्स एगया सिमया होइ, ग्रसिमयंति मण्णमाणस्स एगया सिमया होइ, ग्रसिमयंति मण्णमाणस्स एगया सिमया होइ।

समियंति मण्णमाणस्स समिया वा, श्वसमिया वा, समिया होइ उवेहाए। श्वसमियंति मण्णमाणस्स समिया वा, श्वसमिया वा, श्वसमिया होइ उवेहाए।

- ६४. उबेहुमाणो अणुबेहुमाणं बूया-उबेहाहि समियाए ।
- ६४. इच्चेवं तत्थ संधी भौतियी भवड ।
- ६६. उद्वियस्स व्यस्त गई समणुपासह ।
- १७. एत्यवि बामभावे प्रत्याणं को उववंतकता ।

- 49. लोक में सर्वतः [मन, वचन और शरीर से] गुप्त महर्षियों को देख, जो प्रजावान, प्रबुद्ध भीर आरम्म/हिसा से उपरत है )
- षद. देखो, यह सम्यक् है।
- व काल/मृत्यु की प्राकाक्षा करते हुए परिव्रजन करते हैं।
   ऐसा मैं कहता हूँ।
- ६०. विविकित्सा-समापन्न/शंकाशील आत्मा समाधि प्राप्त नहीं कर सकती।
- ६१. कुछ पुरुष ग्राश्रित होकर अनुगमन करते हैं, कुछ ग्रनाश्रित होकर अनुगमन करते हैं। अनुगामियों के बीच अननुगामी को निवेद कैसे नहीं होगा?
- ६२. वहीं सत्य नि शक है, जो जिनेश्वरो/तीर्थं करों द्वारा प्ररूपित है।
- ६३. श्रद्धावान्, समनज्ञ और संप्रव्ययमान मुित सम्यक् मानते हुए कभी सम्यक् होता है, सम्यक् मानते हुए कभी ग्रसम्यक् होता है, श्रसम्यक् मानते हुए कभी सम्यक् होता है, असम्यक् मानते हुए कभी ग्रसम्यक् होता है । सम्यक् मानते हुए सम्यक् हो या ग्रसम्यक्, उत्प्रेक्षा से सम्यक् हो जाता है । ग्रसम्यक् मानते हुए सम्यक् हो या ग्रसम्यक् उत्प्रेक्षा से ग्रसम्यक् हो जाता है ।
- ६४. उत्प्रेक्षमान (द्रष्टा/उदासीन) पुरुष ग्रनुत्प्रेक्षमान पुरुष से कहे—सम्यक् (सत्य) की उत्प्रेक्षा/विचारणा करो।
- ६५. इस प्रकार [ सम्यक्-ग्रसम्यक्/कर्म की ] सन्ध/ग्रन्ति नष्ट होती है।
- ६६. उत्थित भीर स्थित पुरुष की गति को देखो ।
- ६७. इस/हिसामूलक बालमाव में स्वयं को उपदर्शित,स्थापित मत करो ।

- ६५. तुसंसि नाम सच्चेव अं हंतस्वंति मण्णिस । तुमंसि नाम सच्चेव वं घण्डावेयव्वंति मण्णिस । तुमंसि नाम सच्चेव वं परियावेयव्वंति मण्णिस । तुमंसि नाम सच्चेव वं परियेतव्वंति मण्णिस । तुमंसि नाम सच्चेव व उद्देयव्वंति मण्णिस ।
- ६६. ग्रंजू चेय-पिडमुद्ध-जीवी, तम्हा ण हंता ण विद्यायए ।
- १००. भ्रमुसंवेयणमप्पाणेणं, अं हंतव्बं णाभिपत्थए।
- १०१. जे द्याया से विल्लाया, जे विल्लाया से द्याया ।
- १०२. जेण विजाणइ से आया।
- १०३. तं पडुच्च पडिसंलाए ।
- १०४. एस प्रायाबाई समियाए-परियाए विवाहिए।

-- सि बेमि ।

## छड्डो उद्भदेसो

- १०५. ब्रमाणाए एने सीवट्टाणा, ग्राणाए एने निरुवट्टाणा । एयं ते मा होउ । एय कुसलस्स वंसणं ।
- १०६. तिह्हीत् तम्युतीत् तप्पुरकारे तस्तव्णी तिव्यवेसणे ।

- ६५. वह तू हो है, जिसे तू हंतव्य मानता है। वह तू ही है, जिसे तू ब्राज्ञापियतव्य मानता है। वह तू ही है, जिसे तू परितापियतव्य मानता है। वह तू ही है, जिसे तू परिग्रहीतव्य मानता है। वह तू ही है, जिसे तू अपदावियतव्य (मारने योग्य) मानता है।
- ६६. [मुनि] ऋजु और प्रतिबुद्ध जीवी होता है, इसलिए न हनन करता है, न विधात ।
- १००. स्वय के द्वारा अनुसंवेदित होने के कारण हनन की प्रार्थना/इच्छा न करे।
- १०१. जो आत्मा है, वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है वह आत्मा है।
- १०२. जिसके द्वारा जाना जाता है, वह आत्मा है।
- १०३. इसकी प्रतीति से परिसंख्यान/सही अनुमान होता है।
- १०४ यह ग्रात्मवादी सम्यक् पारगामी कहलाता है।

-ऐसा मैं कहता हूँ।

## षष्ठ उद्देशक

- रै०५. कुछ पुरुष ग्रनाज्ञा में उपस्थित होते है, कुछ व्यक्ति आज्ञा में निरुपस्थित होते है। यह स्थिति तुम्हारी न हो। यह कुक्त पुरुष [ महावीर ] का दर्शन है।
- १०६. उसमें वृष्टि करे, उसमें तन्मय बने उसे प्रमुख बनाये, उसकी, स्मृति करे, उसमें बास करे।

- ् १०७. धभिष्य अवस्तु , घणभिमूए पश्च निरासंबणवाए ।
  - १०८. वे सहं धवहिमणे।
  - १०६. पवाएणं प्रवायं जानेज्जा, सहसम्मह्याए, प्रवागरणेणं, अण्णीत वा संतिए सोक्चा ।
  - ११०. विद्वेसं वाहवट्टेक्जा मेहावी, सुपडिलेहिया सन्वधी सन्वय्पना सम्मं समित्रकाय ।
  - १११. इहझारामो परिण्णाय, शल्लीण-गुलो परिव्वए ।
  - ११२. जिट्ठियट्टी वीरे, धागमेण सदा परक्मेज्जासि ।

-- सि बेमि।

- ११३. उड्ढं सोया घहे सोया, तिरियं सोया वियाहिया। एए सोया विश्वनकाया, जीहं संगद्व पासहा।।
- ११४. ग्राबट्टं तु पेहाए, एत्य विरमेजज वेयवी ।
- ११४. विणएल् सोयं जिस्सम्म, एस महं प्रकम्मा जानइ, पासइ ।
- ११६. पडिलेहाए जायकंत्रड, इह धागई गई परिकाय ।
- ११७. ब्रच्चेद जाइ-मरणस्स ब्रह्ममां वस्त्राय-रए ।
- ११म. सन्वे सरा जियव्टंति, तक्का जस्य ण विज्जई, मई तस्य ण गाहिया ।

- १०७. समिभूत ही महाकी/जाता है। मनमिमूत ही निरालम्ब होने में संसर्व है।
- १०८. जो महान् है, वही बजहियेन है।
- १०६. पूर्व-जन्म की स्मृति से, सर्वज्ञ के बचनों से अथवा अन्य किसी ज्ञानी के पास सुनकर अवाद (ज्ञान) से अवाद (ज्ञान) को ज्ञानना चाहिये।
- ११०. मेघावी सुप्रतिलेख/विचार कर सभी घोर से, सभी प्रकार से भली-माँति जानकर निर्देश का ग्रतिवर्तन न करे।
- १११. इस परिकात ग्राराम (ग्रात्म-कान) में अलीन-गुप्त/जितेन्द्रिय होकर परिवजन करे।
- ११२. नियाग-ग्रर्थी/मोक्षार्थी वीर-पुरुष ग्रागम के ग्रनुसार पराऋष करे । —ऐसा मैं कहता हूँ ।
- ११३. ऊर्ध्व-स्रोत, भ्रघो-स्रोत, तिर्यंक-स्रोत प्रतिपादित है। ये स्रोत भ्रास्थात हैं, जिनके द्वारा संगति/आसक्ति को देखो।
- ११४. वेदज्ञ/ज्ञाता-पुरुष ग्रावर्त की प्रेक्षा करके विरत रहे।
- ११५. निष्क्रमित/ प्रव्रजित मुनि [कर्मे/संसार-] स्रोत को रोके। ऐसा महान-पुरुष ही अकर्म को जानता है, देखता है।
- ११६. [मुनि] इस परिज्ञात गति-आगति का प्रतिलेख कर ग्राकांक्षा नहीं करता।
- ११७. व्याख्यातरत/ज्ञानरत पुरुष जाति-मरण के वृत्त-मार्ग/चक्रमार्ग को पार कर लेता है।
- ११८. जहाँ सभी स्वर निवर्तित हैं, तर्फ विद्यमान नहीं हैं, वहाँ बुद्धि का प्रवेस नहीं हो पाता है।

११६. जोए अव्यद्धानस्य सेयण्ये ।

१२०. से व दोहे, च हस्से, च वट्टे, च तंसे, च वउरसे, परिमंडले ।

१२१. ण किन्हे, ण गीले, ण लोहिए, ण हालिव्वे, ण सुविकल्ले ।

१२२. ण सुरिभगंधे, ण दुरिभगधे।

१२३. च तिले, व कड्ए, व कसाए, व संबिले, व महुरे।

१२४. वा कवबाडे, वा सदए, वा गवए, वा सीए, वा उव्हे, वा विद्धे वा सुबबे ।

१२४. ण काळ, ण रहे, ण संगे ।

१२६. व इत्थी, व पुरिसे, व शक्वहा ।

१२७. परिक्णे सक्ने ।

१२८. उबमा न विज्जए ग्रक्वी सत्ता ।

१२६. अपयस्स पर्यं जिल्ब ।

१३०. से ण सब्दे, ण कवे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे । इच्छेब ।

-कि वैनि।

- ११६. अप्रतिष्ठान खेदंस (लोकजाता) के लिए ओज (ज्ञान-प्रकाश) है।
- १२०. वह[ज्ञान-प्रकाश ग्रात्मा]न दीवं है, न ह्रस्व है, न वृत्त है, न व्यस्त/त्रिकोस्स है, न चतुरस्र/चतुष्कोस्स है, न परिमण्डल/गोलाकार है।
- १२१. [बह] न कृष्ण है, न नील है, न लोहित है, न पीत है, न गुक्ल है।
- १२२. [बहु] न सुगन्धित है, दुर्यन्धित ।
- १२३. [वह] न तिक्त है, न कटुक है, न क्षाय/कसीला है, न अम्ल है, न मधुर है।
- १२४. [वह] न कर्कश है, न मृदु है, न गुरू है, न लघु है, न श्रीत है, न उष्ण है, न स्निग्ध है, न लूखा/रूक्ष है।
- १२४. [वह] न काय है, न रूह/पुनर्जन्मा है, न संग है।
- १२६. [वह] न स्त्री है, न पुरुष है, न ग्रन्य/नपुंसक है।
- १२७. वह परिज्ञ है, सज्ज है।
- १२८. [वह] उपमा-रहित ग्ररूपी सत्ता है।
- १२६. उस अपदस्थ का पद नहीं है।
- १३०. वह न शब्द है, न रूप है, न यंघ है, न रस है, न स्पर्श है। इतना ही १ —ऐसा में कहता हैं।

खर्ठं मज्मयणं धुयं

> षष्ठ ग्रध्ययन धुत

#### पूर्व स्वर

प्रस्तुत मध्याय 'धुत/धूत' है। यह मध्याय कमं-क्षरण का मिश्यान है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर महामुनित्व की प्रतिष्ठा का सारा वृतान्त इसमें माक्रलित है। चेतना की जागरूकता ही मारोग्य-लाभ है। कार्मिक परिवेश के साथ चेतना की साभेदारी मैंबी विषयींस है। म्रात्मा एकाकी है, म्रतः मौर तो क्या कर्म भी उसके लिए पडोमी है, घरेलू नहीं। परकीय पदार्थों से स्वय को मितिरक्त देखने का नाम ही भेद-विज्ञान है।

कर्मों की खेती कषाय श्रीर विषय-वासना के बदौलत होती है। राग श्रीर द्वेष कर्म के बीज हैं। कर्म जन्म-मररण का हलधर है। जन्म-मररण से ही दुःख की तिक्त तुम्बी फलती है। श्रीर, दुख ससार की वास्तविकता है। मृति-जीवन बीतरागता का श्रमुण्टान है। इसलिए यह ससार से दूरी है।

मनुष्य का मन सदा ससरराणील रहता है। ग्रत मन की मृत्यु का नाम ही मुनित्व की पह्चान है। मन प्रचण्ड ऊर्जा का स्वामी है। यदि इसके व्यक्तित्व का सम्यग्बोध कर इसे सृजनात्मक कार्यों में लगा दिया जाए, तो वह ग्रात्मदर्शन/ परमात्म-साक्षात्कार में ग्रनन्य सहायक हो सकता है।

जीवन में मुनित्व एव गाई स्थ्य दोनों का सक्तुरण सम्भव है। मन की कसौटी पर गृहस्थ भी मुनि हो सकता है श्रीर मुनि भी गृहस्थ। तन-मन की सत्ता पर श्रात्म-श्राधिपत्य प्राप्त करना स्वराज्य की उपलब्धि है। कर्म-श्रव्धुश्रों की फॅफ्डेड़ने के लिए श्रहानिश सम्बद्ध रहना श्रात्मशास्ता का वायित्व है।

सत्य की मुखरता भारमा की पवित्रता से है। मन के मीन हो जाने पर ही नि'शब्द सत्य, निविकल्प समाधि अकृत होती है। भ्रतः बाह्याभ्यन्तर की स्वच्छता कास्तव में कैवल्य का श्रालिंगन है। स्वयं को जगाकर महामुनित्व का महोत्सव श्रायोजित करना स्वयं में सिद्धत्व की प्रारा-प्रतिष्ठा है। इस प्रस्ताबित स्थिति में प्रवेश करने के लिए ग्रावश्यक है कि साधक की सदा उसे खोजना चाहिये, जो ससार-सरिता के सतत बहान के बीच में भी स्थिर "है। संसार तो नदी-नाव का संयोग है। ग्रतः निस्संग-साधक के लिए संग उसी का उपादेय है, जिसे मृत्यु न चूम सके। संसार से महाभिनिष्क्रमण्। महातिक्रमण्। करने वाला मिद्धों की ज्योति विकसित कर सकता है।

श्रभिनिष्क्रमण वैराग्य की श्रभिष्यिक्ति है। वैराग्य राग का विलोग नहीं, श्रिपितु राग से मुक्ति है। वैराग्य-पथ पर कदम वर्धमान होने के बाद ससार का श्राकर्षण दिस्त राग का प्रकटन है। यदि ससार के राग-पादाणों पर वैराग्य की सतत जल धार गिरती रहे तो कठोर से कठोर चट्टान को भी चकनाचूर किया जा सकता है।

वान्त समार माधक का धनीत है श्रीर धनीत का स्मरण मन का उपद्रव है। ग्रपने श्रस्तित्व में निवास करना ही श्रास्तिकता है। साधक ज्यों-ज्यों सूर्य बन तपेगा, त्यों-त्यों मुक्ति की पंखुरियों के द्वार उद्घाटित होते चले जाएँगे।

साधक का जीवन सघर्ष, ग्राहिसा एव सत्यविजय की एक ग्रिश्नित्व याता है। वह गानुजयी एव मृत्युजयी है। सिद्धाचल के शिखलों पर श्रारोहए। करते समय चूकने। फिसलने का खतरा सदा साथ रहता है। पथ-च्युति चुनौती है, किन्तु प्रत्येक फिसलन एक शिक्षए। है। ग्राप्रमत्तता तथा जागरूकता पथ की चौकशी है। प्रज्ञा-सप्रेक्षक श्रीर ग्रात्म-जागृत पुरुष हर फिसलन के पार है। संयम-याता को कब्टपूर्ण जानकर पथ-तट पर बैठ जाना सकल्प-भैथिल्य है। जागरूकतापूर्वक साधना-मार्ग पर बढ़ते रहना तपश्चर्या है। साधक के लिए सिद्धि ही सर्वोपिर कृत्य है। जीवन- ऊर्जा को समग्रता के साथ साधना मे एकाग्र करने वाले के लिए कदम-कदम पर मंजिन है।

## पढमो उद्भदेसो

- १. सोबुक्कमाणे इह माणवेसु, साधाइ से णरे।
- २. जस्स इमाझो जाइयो सञ्बद्धो सुपडिलेहियाको भवंति, झस्खाइ से णाणमणेतिसं !
- ३. से किट्टइ तेसि समुद्वियाणं णिक्कित्तदंढाणं समाहियाणं पण्णाणमंताणं इह मुत्तियन्यं।
- ४. एवं एगे महावीरा विष्परक्कमंति ।
- ५. पासह एगे भवसीयमाणे भणतपण्णे।
- ६. ते बेमि—ते जहा वि कुंमे हरए विणिविट्टचिले, पच्छन्न-पलासे, उम्मागं से जो लहइ।
- ७. भंजना इव सन्तिबेसं जो चयंति ।
- एवं एपे—अजेगस्वेहिं कुलेहि जाया, स्वेहिं सत्ता कलुर्ण थणंति, णियाणक्री
  ते ज लगंति भोक्लं।
- E. श्रह पास तेहि-तेहि कुलेहि श्रायसाए जाया ।
- गंडी ग्रहका कोडो, रायंसी ग्रवमारियं ।
   काणियं क्रिमिमं केव, कुणियं खुल्कियं तहा ।।

# प्रथम उद्भदेशक

- इस संसार में वही नर है, जो मनुष्यों के बीच बोनिपूर्वक आस्यान करता है।
- जिसे वे जातियाँ सभी प्रकार से सुप्रतेलेखित हैं, वह अनुपम ज्ञान का आख्यान करता है!
- समुपस्थित, निक्षिप्तदण्ड, समाधियुक्त, प्रजादन्त पुरुष के लिए ही इस संसार में मुक्ति-मार्ग प्रकीर्तित है।
- ४. इस प्रकार कुछ महावीर-पुरुष विशेष पराक्रम करते हैं।
- श्रवसाद करते हुए कुछ श्रनात्मप्रज्ञ पुरुष को देखो ।
- ६. वही कहता हूँ जैसे कि पलाश से प्रच्छन्न ह्रद मे कोई विनिविष्ट/ एकाग्रचित्त कछुप्रा उन्मार्ग को प्राप्त नहीं करता है।
- ७. कुछ पुरुष वृक्ष के समान नियत स्थान को नहीं छोड़ते ।
- इस प्रकार कुछ पुरुष अनेक प्रकार के कुलों में उत्पन्न होते हैं, रूपों/विषयों मे प्रासक्त होते हैं, करुए। स्तनित/विलाप करते हैं, निदान के कारए। वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करते।
- E. मरे देख ! उन-उन कुलों/क्यों में तू बार-बार उत्पन्न हुमा है।
- १०. गण्डी—कण्ठरोगी, कोढ़ी, राजंसी/राजरो—दमा, अपस्मार—मृगी, कागा, सून्नता—लकवा, कूणित्व—हस्त-पंतुता, कुक्जता—कुकड़ायन,

- उविर च पास मूर्य च, सूणियं च गिलासिणि ।
  वेवदं पीठसींप्प च, सिलवयं महुमेहींण ।।
  सोलस एए रोगा, शक्साया शणुपुव्वसी ।
  यह णं फुसंति श्रायंका, फासा य श्रसमंजसा ।।
  मरचं तेसि संपेहाए, उववायं वयणं च णच्या ।
  परिपागं च संपेहाए, तं मुणेह जहा-तहा ।।
- ११. संति पाणा शंधा तमंसि वियाहिया।
- १२. तामेव सइं ग्रसइं ग्रइग्रच्च उच्चावयफासे पडिसंबेएइ।
- १३. बुद्धे हि एयं पबेइयं।
- १४. संति पाणा वासगा, रसगा, उवए उदयचरा, द्यागासगामिणो ।
- १५. पाणा पाणे किलेसंति ।
- १६. पास लोए महस्भयं।
- १७. बहुबुक्सा हु अंतवी।
- १८. सत्ता कामेसु माणवा।
- १६. श्रबलेण वहं गच्छति, सरीरेण पर्मगुरेण ।
- २०. ग्रट्टे से बहुबुक्से, इइ बाले कुब्बइ।
- २१. एए रोगे बहु णच्चा, आउरा परियावए, जाल पास, शले तबेएहि ।
- २२. एवं पास मुणी ! महस्भवं।

उदरी-रोग-शूल-रोग, मूकता-गूंगायन, सूजन, भस्मकरोग, कम्पनत्व, पीठसर्पी-पीठ का भुकाव, श्लीपद-हाथीपगा और मधुमेह। ये सोलह रोग अनुपूर्व से जास्पात है। इसके श्रांतिरक्त शालक, स्पर्श शौर असमंजसता का स्पर्श करते हैं। उनके मरण की सम्प्रेक्षा कर उपपात शौर ज्यवन को जानकर तथा परिपाक/कर्मफल को देखकर उसे यथायं रूप में सुने।

- ११. प्राणी ग्रन्थकार मे होने से अन्धे कहे गये हैं।
- १२. वहाँ पर एक बार या भ्रनेक दार जाकर उच्च भ्राताप-स्पर्श का प्रतिसंवेदन करता है।
- १३. यह बुद्ध-पुरुषों द्वारा प्रवेदित है।

1 . 1

- १४. प्राणी वर्षज, रसज, उदफ/जलज, उदकचर ग्राकाशगामी हैं।
- १४. प्रागी प्राणियों को क्लेश/कव्ट देते हैं।
- १६. लोक के महाभय को देख ।
- १७. जन्तु बहुदु की हैं।
- १८. मनुष्य काम मे आसक्त हैं।
- १९. अवल मंगुर शरीर के लिए वध करते हैं।
- २०. जो भार्त है, वह बाल/अज्ञानी बहुत हु:ख करता है।
- २१. रोग बहुत हैं, ऐसा जानकर आतुर मनुष्य परिवाप देते हैं। देखो ! समर्थ ही नहीं है। इनसे तुम्हारे लिए कोई प्रयोजन है।
- २२. मुने ! इस महामय को देख ।

- २३. माह्याएका कंचण ।
- २४. आवाज मी ! सुस्तूस भी ! बूबवार्य व्यवस्तान :
- २४. इह स्रमु बस्ताए तेहि-तेहि मुलेहि समितएण सभितेएण स्थितंत्र्या, श्रीमसंज्ञाया, समिणिव्युटा, सभितंत्रुट्टा, समितंत्रुद्धा, समिणिक्यंता, समुपुट्येण महामुणी ।
- २६. तं परक्तमंतं परिदेवमाणा, मा णे चयाहि इय ते वयंति । संदोवणीया श्रष्टभोववण्ण, श्रद्भावकारी जणगा स्वंति ।।
- २७. बतारिसे मुणी, गी बोहं तरए, जगगा नेग विष्यज्ञहा ।
- २=. सरणं तत्य गो समेति, कहं णु गाम से तत्य रमइ?
- २६. एयं जाजं सया समजबासिज्जासि ।

—सि बेमि ।

## बीत्र्यो उद्भदेसो

- ३०. आइरं लोयमायाए, चइता पुरवसंजोगं हिच्चा उवसमं वसिता बंभचेरसि वसु वा अणुवसु वा जाणिलु धरमं ब्रहान्तहा, ब्रह्नेगे तमकाइ कुतीला ।
- ३१. बार्थ पश्चिमहं कंबले पायपुं छणं विडसिण्या ।

- २३. किवित् भी अतियात न करें।
- २४. हे शिष्य ! समफो, सुनी । मैं बुतवाद प्रवेदित करूँगा ।
- २४. इस संसार में आत्ममाव से उन-उन कुलों में अभिस्तिन करने से अभिसंभूत हुए, अभिसंजात हुए, अमिनिविष्ट दुए, अभिसंबृद्ध हुए, अभिसम्बुद्ध हुए, अभिनिष्कान्त हुए और अनुपूर्वक महासुनि हुए ।
- २६. उस पराक्रमी पुरुष को विलाप करते हुए जनक कहते हैं कि तू हमें मत छोड़। वे छन्दोपनीक/सम्मानकर्ता, अम्युपपन्न/प्रेमासक्त ब्राकन्दकारी जनक रोते हैं।
- २७. [जनक कहते हैं—] यह न तो मुनि है, न भोष/प्रवाह को पार कर सकता है, जो जनक को छोड़ देता है।
- २. मुनि उस [ससार] की शरए। मे नहीं जाता। फिर वह कैसे संसार में रमए। कर सकता है?
- २६. इस ज्ञान में सदा बास कर।

---ऐसा मैं कहता हूँ।

# द्वितीय उद्भवेशक

- १०. श्रांतुर लोक को जानकर, पूर्व संयोग को त्याग कर, उपश्रम की घारण कर, क्रिक्य में वोस कर, यथातथ्य धर्म को पूर्ण या प्रपूर्ण रूप में जानकर भी कुशील-पुरुष [चारित्र-धर्म का] धालन नहीं कर पाते।
- ११. वे वस्त्र, प्रतिग्रह्/उपकर्शा, कम्बल, पाद-प्रोद्धन का विसर्जन कर बैठते हैं।

- ३२. श्रमुप्तेन श्रमहियासेमाना परीसहे दुरहियासए।
- ३३. कामे ममायमाणस्स इवाणि वा मुहले वा अपरिमानाए मेए।
- ३४. एवं से अंतराएहिं कामेहिं प्राकेविलएहिं श्रवितिण्णा छेए ।
- ३५. बहेगे बम्ममायाय बायाणव्यभिद्धं मुपणिहिए चरे, ब्रव्यलीवनाणे दहे ।
- ३६. सध्वं गिब्रि परिन्णाव, एस पणए महामूणी ।
- ३७. शहकच्य सम्बद्धी संग 'ण महं श्रत्यित इय एगीहं।'
- ३८. श्रस्ति जयमाणे एत्य विरए ग्रणगारे सव्वन्नो मुंडे रीयते ।
- ३६. जे श्रचेले परिवृत्तिए संचिक्लइ श्रोमोयरियाए, से श्रक्कुट्ठे व हए व लूं चिए वा पलियं पकत्य श्रदुवा पकत्य श्रतहेहि सद्द-फासेहि, इय संखाए, एगयरे श्रक्णवरे श्रीभक्णाय, तितिक्लमाणे परिव्वए।
- ४०. जे य हिरी, जे य श्रहिरीमाणा ।
- ४१. चिच्चा सब्बं विसोत्तियं, फासे-फासे समियदंसणे ।
- ४२. एए भी ! जिंगणा बुला, जै लोगसि प्रजानमञ्चादिक्यो ।
- ४३. शाणाए मामगं पम्मं।

- ३२, कंग्स: दु:सह परीवहीं की सहन न करते हुए वि चारित्र छोड़ देते हैं।]
- ३३. काम में ममस्वकान होते हुए इसी क्षरा या मूहर्त मर में प्रथवा अपरिमित समय में भेद/मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं।
- ३४. इस प्रकार वे अन्तराय, काम/विषय भीर भ्रपूर्णता के कारण पार नहीं होते।
- २४. कुछ सोग धर्म को ग्रहण करके जीवन-पर्यन्त सुनिगृहीत भीर दृढ़ धप्रलीन/ श्रनासक्त होकर विचरण करते हैं।
- ३६. यह महामुनि सर्व गृदता को छोड़कर प्रगत है।
- ३७. सभी प्रकार से संग का त्यागकर सोचे- मेरा कोई नहीं है, मैं प्रकेला हूँ।
- ३८. इस (धर्म) में यत्नशील, विरत, अनगार सर्व प्रकार से मुण्ड होकर विचरण करता है।
- ३६. जो अचेलक, पर्यू थित/संयमित और अवमौदर्यपूर्वक संप्रतिष्ठित है, वह अतथ्य/अनर्गल शब्द-स्पर्शों से श्राक्षुष्ट, हत, लुंचित, पलित अथवा प्रकथ्य/निन्दा होने पर विचार कर अनुकूल और प्रतिकूल को जानकर तितिक्षापूर्वक परिव्रजन करे।
- ४०. जो हितकर है या ब्रहितकर है [उस पर विचार करे।]
- ४१. सर्वे विकातो को छोड़कर सम्यग्दर्शनपूर्वक स्पर्श/जाल को स्पर्शित करे-काटे।
- ४२. हे शिष्य ! जो लोक में अनागमधर्मी (पुनरागमनरहित) हैं, व कन/ निर्धत्य कहे गये हैं।
- ४३. मेरा धर्म प्राज्ञा में है।

- ४४. इस उसरवादै इह माणवाणं विवाहिए ।
- ४४. एत्योवरए तं भोसमाने प्रायानिकनं परिन्नाय, परिवाएन विनिश्वद् ।
- ४६. इह एगेसि एगचरिया होइ।
- ४७. तत्ययरा इयरेहि कुलेहि मुद्धे सणाए सब्बेसणाए से मेहाबी परिब्बए ।
- ४८. सुविभ मनुवा बुविमं मनुवा तत्थ मेरवा पाणा पाणे किलेसंति ।
- ४६. ते फासे पुट्टो घीरो श्रहियासेग्जासि ।

-- सि बेमि।

## बीत्र्यो उद्रदेसो

- ५०. एवं खु मुणी प्रायाणं सवा सुम्रवलायधम्मे बिह्यकप्पे णिज्भोसइता जे म्रजेले परिवृत्तिए, तस्स णं भिव्युत्स णो एवं भवइ—परिजुन्णे मे बत्ये बत्यं जाइस्सामि, सुसं जाइस्सामि, सिधस्सामि, सीविस्सामि, जक्तिसस्सामि, वोवकसिस्सामि, परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि।
- ५१. श्रदुवा तस्य परक्कमंतं मुज्जो श्रवेलं तणकासा फुर्सति, सीयकासा फुर्सति, तेजकासा फुर्सति, दंसमसगफासा फुर्सति ।
- ५२. एगयरे प्रण्यायरे विकवस्त्वे फाते प्रहियासेड प्रजेले लाखवं भागममाणे तवे से प्रभित्तमण्णागए भवड ।

#### ४४, यह उत्तरवाद निष्ठ कथन मनुष्यों के लिए व्यास्थायित है।

- ४४. इसमें सीन पुरुष उस कर्म-बन्ध को नष्ट करता हुआ परिज्ञात आवानीय/ आह्य पर्याय से उसका त्याण करता है।
- ४६. इनमें से किसी की एकचर्या होती है।
- ४७. इससे इतर मुनि इतर कुलों से गुद्धैषस्मा श्रीर सर्वेषस्मा के द्वारा परिवजन करते है, वे मेथावी हैं।
- ४८. सुरिमत या दुरिमत अथवा भैरव प्राणी प्राणों को क्लेश देते हैं।
- ४६. वे घीर-पुरुष [मुनि] उन स्पर्शों से स्पृष्ट होने पर सहन करे।
  —ऐसा मैं कहता हूँ।

#### तृतीय उद्देशक

- ५०. सम्यक् प्रकार से ग्राख्यात धर्म-रत विधूत-कल्पी मुनि इस ग्राह्मन (उपकरण) को त्याग करके जो ग्रवेलक रहता है, उस मिक्षु के लिए ऐसा नहीं होता है— मेरा वस्त्र परिजीण हैं, इसलिए वस्त्र की याचना करूँगा, सूत्र/धागे की याचना करूँगा, सूई की याचना करूँगा, सींधूगा, सींऊगा, बढ़ाऊँगा, छोटा बनाऊँगा, पहनूँगा, ग्रोढूँगा।
- ५१. भथवा उसमें पराक्रम करते हुए अचलक तृग् स्पर्श स्पर्श/पीड़ित करते हैं, शीत-स्पर्श स्पर्श करते हैं, तेज-स्पर्श स्पर्श करते हैं, दशमशक-स्पर्श स्पर्श करते हैं।
- श्रचेलक लघुता को प्राप्त करता हुआ एक रूप, अनेक रूपएवं विविध रूपों के स्पर्शों को सहन करता है। वह तप से अभिसमन्वित होता है।

- ५३. जहेयं भगवया प्रवेद्यं समेव श्रीमसमैञ्चा सव्वद्यो सञ्बद्धाए सम्मत्तनेत्रः समित्रजाणिकजा।
- १४. एवं तेसि महावीराणं चिररायं पुग्वाइं वासाणि रीयमाणाणं दिवयाणं पास श्रहिवासियं।
- ४४. ग्रागवपण्णाणां किसा बाहवी भवंति पवण्ए व मंससोणिए ।
- ४६. विस्सेणि कट्टु परिण्णाए एस तिष्णे मुसे विरए विद्याहिए ।
  - -- ति वेमि ।
- ४७. विरयं भिक्तुं रीयंत, चिरराब्रोसियं, बरई तत्य कि विधारए ?
- १८. सधेमाणे समुद्विए।
- ५६. जहा से दीवे झसंदीणे, एवं से धम्मे झारिय-पएसिए।
- ६०. ते मणवकंसमाना वाणे मणइबाएमाना वह्या मेहाबिनो पडिया ।
- ६१. एवं तेसि भगवभी ग्रणुट्टाणे जहा से विया-पोए, एवं ते सिस्सा विया य रास्रो य ग्रणुपुरुवेण वादय।

-- सि बेमि

- ५३. जैसा मगवत्-प्रवेदित है, उसे जानकर सभी प्रकार से, सभी रूप से सम्यक्ता/ समस्य को ही समभे।
- ध्रे इस प्रकार पूर्व वर्षों में चिर काल तक विचरण करने वाले उन संयमित महावीरों की सहनशीलता देख ।
- ४४. प्रजापन्न की बाहएँ कुश होती हैं और मांस-रक्त प्रतिनक/प्रत्प होता है।
- ५६. परिज्ञात विश्रेणी (राग-द्वेषादि बन्धन) को काटकर यह मूनि तीर्ण, मुक्त एवं विरत कहलाता है।
  - -ऐसा मैं कहता है।
- ५७. चिरकाल से संयम मे विचरण करने वाले विरत भिक्ष को क्या अरति विचलित कर पायेगी?
- ५८. संधिमान/मध्यवसायी समुपस्थित/जाग्त है।
- ५६. जैसे द्वीप असंदीन/अनावृत है, इसी प्रकार वह आर्य-प्रवेदित धर्म है।
- ६०. वे ग्रनाकाक्षी एवं ग्रनतिपाती/ग्रहिंसक मूनि प्रारिएयो के प्रति दयाशील. मेघावी ग्रीर पंडित है।
- ६१. इस प्रकार वे शिष्य भगवान् के ग्रनुष्ठान मे दिन-रात कमशः तल्लीन हैं, जिस प्रकार द्विज-पोत/विहग-शिश् ।
  - -ऐसा मैं कहता है।

## चउत्थो उद्देसो

- ६२. एवं ते सिल्सा दिया य राग्नी य, प्रमुपुत्र्वेण बाइया तेहि महावीरेहि पण्याः जर्मतेहि तेसितिए पण्याणमुबलका हिण्डा जबसम फार्शसर्य समाइयंति ।
- ६३. वसिला बंभवेरीस धार्व तं वो ति मन्नमाना ।
- ६४. बग्धायं तु सोच्या जिसम्म समणुक्या जीवस्सामो एगे जिक्कम्मंते ।
- ६४. असंभवंता विडरुभगागा, कामेहि गिद्धा ग्रन्भोववण्णा । समाहिमाघायमजोसयंता, सत्यारमेव फरसं वर्दति ।।
- ६६. सीलमंता उवसंता, संखाए रीयमाणा, असीला अणुवयमाणा विद्वया मंदस्स बालया ।
- ६७. णियट्टमाणा एने प्रायार-गोयरमाइक्लंति ।
- ६८. गाणभट्टा दंसणलुसियो गममाणा एगे जीवियं विष्यरियामेति ।
- ६६. पृद्वा बेगे जियहहति, जीवियस्सेव कारणा।
- ७०. णिक्संतं पि तेति बुण्णिकातं भवद् ।
- ७१. बाल-वयणिक्जा हु ते गरा, पुणी-पुणी जाइं पकःपेति ।
- ७२. ग्रहे संभवता विद्यायमाणा, ग्रहमंसी विज्यकते ।

# चतुर्थ उद्भदेशक

- ६२. इस प्रकार उन प्रज्ञापन्त महाघीरों के द्वारा रात-दिन कमशः शिक्षित हुए कितने ही शिष्य उनके पास प्रज्ञान/विज्ञान को प्राप्त करके भी उपशम को छोड़कर परुषता का समादर करते हैं।
- ६३. ब्रह्मचर्य मे वास करके भी उनकी श्राज्ञा को नही मानते।
- ६४. भ्राख्यात को सुनकर, समभकर, समादर कर जीवन-यापन करेंगे, ऐसा सोचकर कुछ निष्क्रमण करते हैं।
- ६५. काम में विदग्ध ग्रौर ग्रासक्ति-उपपन्न लोग निष्क्रमण्-मार्ग पर श्रसंभवित होते हैं, आख्यात समाधि को प्राप्त न करते हुए शास्ता को ही कठोर कहते हैं।
- ६६. वे शीलवान् उपशान्त श्रीर बोधिपूर्वक विचरण करने वाले मुनियों को अशील कहते हैं। श्रज्ञानी की यह दोहरी मूर्खता है।
- ६७. कुछ निवर्तमान मुनि आचार-गोचर (गुद्धाचरण) का कथन करते है।
- ६८. कुछ मुनि नत होते हुए भी ज्ञान-भ्रष्ट श्रीर दर्शन-भ्रष्ट होने के कारए। जीवन का विपरिएामन करते है।
- ६६. जीवन के कारण से स्पृष्ट होने पर कुछ लोग निवर्तित होते है।
- ७०. निष्कान्त होते हुए भी वे दुनिष्कान्त है।
- ७१. वे मनुष्य बाल वचनीय है। वे बार-बार जाति/जन्म को प्रकल्पित/प्राप्त करते है।
- ७२. निम्न होते हुए भी स्वयं को विद्वान मानने वाले प्रपने अहं को प्रदक्षित करते हैं।

- ७३. उदासीने फरसं वर्णत !
- ७४. पलियं पक्षे श्रदुवा पक्षे शतहेहि ।
- ७५, तं मेहाबी जाणिज्जा धम्मं।
- ७६. ग्रहम्मही तुमिस जाम बाले, ग्रारंभट्टी, श्रणुवयमाचे, हजनाजे, धाममाजे, हजन्मो यावि समजुजाण माजे।
- ७७. धीरे धम्मे ।
- ७८. उदीरिए, उबेहद मं प्रणाणाए, एस विसम्मे वियद् वियाहिए ।
  - -- ति बेमि ।
- ७६. 'किरणेण भी ! जर्जण करिस्सामि' सि मण्णमाणे एवं एगे बहत्ता, मायरं पियरं हिच्चा, णायश्री य परिग्गहं। बीरायमाणा समुद्वाए, श्रविहिसा सुक्ष्यया दंता ।।
- a. प्रस दीणे उप्पद्दए पडिस्थमाणे ।
- **५१. बसट्टा कायरा जना ल्सगा** भवति ।
- ६२. ग्रहमेगेसि सिलीए पावए भवड ।
- 43. से समणी विदर्भते, विदर्भते पासह ।
- क्ष. एगे समञ्जागएहि श्रम्भमञ्जागए, जनमाणीहि श्रणममाणे, विरएहि श्रविरए, विवर्णहे श्रवविष् ।
- बध् अभिसमेच्या पंडिए मेहावी णिट्वियद्र बोरे आगमेणं सथा पर्वकमेज्यासि !
  - --शि क्षेति।

- ७३. उदासीन-साधक को परुव वचन बोलते हैं।
- ७४. पिसत/कृत कार्य का कथन करते हैं प्रथवा ग्रतथ्य का कथन करते हैं।
- ७४. मेघावी उस वर्म को जाने।
- ७६. तू प्रधर्मार्थी है, बाल है, ब्रारम्मार्थी है, अनुमोदक है, हिंसक है, घातक है, हनन करने वाले का समर्थेक है।
- ७७. घर्म दुष्कर है।
- ७८. जो प्रतिपादित धर्म की धनाझा से उपेक्षा करता है। वह विषण्ण ग्रीर वितर्क व्याख्यात है।
  —ऐसा मै कहता है।
- ७६, 'ग्ररे । इस स्वजन का मै क्या करूँ गा—इस प्रकार मानते और कहते हुए कुछ लोग माता, पिता, ज्ञातिजन भीर परिग्रह को छोड़कर वीरतापूर्वक समुपस्थित होते है, प्रहिसक, सुन्नती भीर दान्त होते है।
- ५०. दीन, उत्पत्तित श्रीर पतित लोगों को देख ।
- ५१. विषय-विषयती कायर-जन लूमक, विध्वसक हैं।
- ६२. इनमें से कुछ श्लाध्य भीर पातक है।
- इस विभ्रान्त धौर विभ्रष्ट श्रमण को देखो ।
- ८४. कुछ चुनि समन्वागत या श्रसमन्वागत, नक्कीभूत या श्रनश्रीभूत, विरंत मा श्रविरत, द्रवित या बद्धवित हैं।
- ५५. यह जानकर पण्डित, मेधाबी, निश्चयार्थी बीर-पूरुष सदा आगम के प्रमुसार पराक्रम करे।

# पंचमी उद्भदेसी

- इ. से गिहेसु वा गिहंतरेसु वा, गामेसु वा गामंतरेसु वा, नगरेसु वा नगरंतरेसु वा, जणवएसु वा जणवयतरेसु वा, गामनयरंतरे वा गामजणवयंतरे वा, नगरजणवयंतरे वा, संतेगइया जणा लूसगा भवंति, घदुवा फासा फुसंति ।
- ८७. ते कासे, पुट्टी बीरोहियासए।
- दद. भ्रोए समियदंसणे ।
- दश्. वयं लोगस्स जाणिता पाईण पडीणं वाहिणं उदीणं, म्राइक्ले विभए किट्टे वेयवी ।
- से उद्विएसु वा म्रणृद्विएसु वा सुस्सूसमाणेसु प्वेयए—संति, विरइं उवसमं,
   णिक्वाणं, सोयविय, ग्रज्जवियं, मह्वियं, लाघवियं, ग्रणइवित्यं।
- ६१. सम्बेसि पाणाण सन्वेसि भूयाणं सन्वेसि जीवाणं सन्वेसि सत्ताणं म्रणुबीद्व भिक्ख् धम्ममाइक्बेज्जा ।
- ६२. ग्रणुवीद्व भिक्लू धम्ममाद्दक्तमाणे—णो ग्रत्ताणं ग्रासाएज्जा, णो परं ग्रासाएज्जा, णो प्रश्णाई पाणाई मूयाई जीवाई सत्ताई ग्रासाएज्जा ।
- से ग्रणासायए ग्रणासायमाणे बज्यसाणाणं पाणाणं सूयाणं जीवाणं सत्ताणं,
   जहां से वीवे श्रसंदीणे, एवं से भवद सरणं महामुणी ।
- ६४. एवं से उद्विए ठियप्पा, ग्राणिहे ग्रवले चले, ग्रवहिल्लेसे परिव्यए ।

## पंचम उद्भवेशक

- द६. वह [मुिन] गृहों में या गृहान्तरों (गृह के समीप) में बामों में या प्रामान्तरों में, नगरों में या नगरान्तरों मे, जनपदों में या जनपदान्तरों में, प्राम-नगरान्तरों (गौव-नगर के बीच) में या प्राम-जनपदान्तरों में या नगर-जनपदो-नतरों में रहते हैं, तब कुछ लोग त्रास पहुँचाते हैं अथवा वे स्पर्शों को स्पर्श करते हैं।
- जन स्पर्शों से स्पृष्ट होने पर वीर-पुरुष प्रध्यास/सहन करे।
- ८८. साधक का ग्रोज सम्यग् दर्शन हैं।
- ८६. वेद/लोक की दया जानकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर दिशा में भारूयान करे, कीर्तित करे।
- ६०. वह सुश्रुषा के लिए उपस्थित या अनुपस्थित होने पर शान्ति, विरति/उपश्रम, निर्वारा, शौच, आर्जव, मार्दव लाघव का अनुशासन कहे।
- ६१. मिक्षु सब प्राणियों, सब भूतो, सब सत्वो घीर सब जीवों को धर्म का उपदेश दे।
- ६२. विवेकी मिक्षु धर्म का धाल्यान करता हुआ न तो अपनी भ्राणातना करे, न दूसरे की भ्राणातना करे भीर न ही अन्य प्रािएयों, भूतो, जीवों एवं सत्वों की भ्राणातना करे।
- ६३. वह आशातना-रिहत/जागृत होता हुआ आशातना न करे। वध्यमान प्रारिएयों, भूतो, जीवो एवं सत्वो के लिए जैसे असंदीन दीप है, इसी प्रकार बहु महामुनि श्ररए।भूत है।
- ६४. इस प्रकार वह स्थितात्म/स्थितप्रश्न उत्थित होकर प्रस्नेह, ग्रचल, चल एवं वाह्य से प्रसमीपस्थ होकर परिवजन करे।

- २५. संस्काय पेसलं धम्मं, विद्विमं परिणिव्युडे ।
- **१६. तम्हा संगंति पासह ।**
- ६७. गंबेहि गढिया गरा, विसण्णा कामक्कता ।
- ६८. तम्हा स्हाद्री जो परिवित्तसेज्जा।
- ६६. जिस्सिने ग्रारंभा सन्वयो सन्वताए सुपरिण्णाया भवंति, जेसिने लूसिणो जो परिवित्तसित, से बंता कोहं च माणं च मायं च लोहं च, एस तुट्टे वियाहिए।
  - -- सि बेमि।
- १००. कायस्स वियाघाए, एस संगामसीसे वियाहिए ।
- १०१. से हु पारंगमे मुणी, प्रविहम्ममाणे फलगावयद्वि, कालोवणीए कंखेज्ज कालं, जाव सरीरमेउ।
  - --- सि बेमि।

- ६४. इच्टा-पुरुष विशुद्ध धर्म को जानकर परिनिवृत्त बने ।
- ६६. आसम्ति को देखो।
- ६७. प्रनिथयों में गृद्ध एवं विषण्ए/खिन्न नर कामाकान्त है।
- ६८. अतः रक्षता से वित्रस्त न ही।
- ६६. जिसे आरम्म/हिंसा सभी प्रकार से मुपरिज्ञात है, जो रूक्षता से परिवित्रस्त नहीं है, वह कोष, मान, माया और लोभ का वमन कर बन्धन को तोड़े.!
  - -ऐसा मै कहता हूँ।
- १००. शरीर का व्याघात (कायोत्सर्ग) अन्तरसंग्राम मे मूख्य हैं।
- १०१. वही पारगामी मुनि है, जो अविहन्यमान एवं काष्ठकलकवत् अचल है। वह मृत्यु पर्यन्त शरीर-भेद होने तक मृत्यु की आकाक्षा करे।
  —ऐसा मैं कहता है।

सप्तम घष्ट्याय 'महापरिजा' है। महा-परिज्ञा विशिष्ट प्रज्ञा की परिक्रमा का परिचायक है। यह ग्रष्टययन व्यविष्ठिल्ल हो गया है। श्रतः न उसकी प्रस्तुति की जा सकती है, न कोई परिचर्चा। हम श्रविराम प्रवेश कर रहे हैं श्रष्टम श्रष्टमाय में। ग्रट्ठं ग्रज्मयणं विमोक्सो

> ष्ण्टम् प्रध्ययन विमोन्न

#### पूर्व स्वर

प्रस्तुत ग्रध्याय 'विमोक्ष' है। विमोक्ष साधना का समग्र निवोड़ है। इसका लक्ष्य साधना का प्रस्थान-केन्द्र है भीर इसकी प्राप्ति उसका विश्वाम-केन्द्र।

विमोक्ष मृत्यु नहीं, यृत्यु-विजय का महोत्यव है। घात्मा की नग्नता/ निर्वस्त्रता,कर्ममुक्तता का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष की साधना घन्तरात्मा में विभुद्धता/स्वतन्त्रता का घाध्यात्मिक घनुष्ठान है।

विमोक्ष संसार से छुटकारा है। संसार की गाडी राग ग्रौर द्वेष के दो पहियों के सहारे चलती है। इस गाडी से नीचे उतरने का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष गन्तव्य है। वह वहीं,तभी है, जहीं/जब व्यक्ति संसार की गाड़ी से स्वय को धलग करता है।

विमोक्ष निष्प्राराता नहीं, मात्र संसार का निरोध है। संसार मे गित तो है, किन्तु प्रगति नहीं। युग युगान्तर के घतीत हो जाने पर भी उसकी यात्रा कोल्हु के बैल की ज्यों बनी रहती है। भिक्षु/साधक वह है, जिसका संसार की यात्रा से मन फट चुका है, विमोक्ष में ही जिसका चित्त टिक चुका है। संन्यास संसार से प्रभिनिष्क्रमरा है धौर विमोक्ष के राजमार्ग पर मागमन है।

संसार साधक का घतीत है घीर विमोक्ष भविष्य । उसके वर्धमान होते कदम उसका वर्तमान है। वर्तमान की नींव पर ही भविष्य का महल दिकाऊ होता है। यदि नींव में ही गिराबद की सम्भावनाएँ होंगी, तो महल धपना घस्तित्व कैसे रख पायेगा? विमोक्ष साधनात्मक जीवन-महल का स्विंगम कंगूरा/ शिखर है। घतः वर्तमान का सम्यक् चनुद्रष्टा एवं विशुद्ध उपभोक्ता ही भविष्य की उज्जबलताओं को घात्मसात् कर सकता है। प्रगति को ध्यान में रखकर वर्तमान में की जाने वाली गति उजले भविष्य की प्रभावापन्न पहनान है। ् बियोक्ष जीवन की ब्राखिरी मंजिल है। जीवन के हर कदम पर मृत्यु की पदचाप सुनना लक्ष्म के प्रति होने वाली सुन्ती को जड़ से उखाड़ फेंकका है। साधक को ब्रात्म-सदन की रखवाली के लिए जगी ब्रांख चौकका रहना चाहिये। ब्रान्तर्गृह को सजाने सँवारने के लिए किया जाने वाला थम ब्रपने मोक्षनिष्ठ-व्यक्तित्व की ब्रम्त स्नान कराना है। जीवन की विदाई से पहले ब्रन्तयिवा में ब्रपनी निखलता को एकटक लगाए रखना स्वय के प्रति वफादारी है।

साधना का मत्य बीतराग विज्ञान है। राग संभार से जुड़ना है घौर विशाग उससे टूटना। बीतराग स्वय की शोध-यावा है। घपने प्रापको पूर्णता देना ही बीतराग का परिएगम है। साधक तो मुक्ति-घिनयान का प्रभियन्ता है। इसीलिए वह ग्रन्थियों से निग्रेंन्थ है। ग्रन्थि कथने है जिसमे चेतना दुबकी बैठी रहती है। ग्रन्थियों को बनाए/बचाए रखना ही परिग्रह है। प्रस्तुत श्रध्याय साधनात्मक जीवन के लिए श्रपरिग्रह की जोरदार पहल करता है।

विमोक्ष-यात्रा में पिष्प्रह एक बोक्ता है। परिप्रह चाहे बाहर का हो या भोतर का, निर्प्रन्थ के लिए तो वह 'सूर्य-प्रहरा।' जैसा है। इसलिए 'प्रहरा।' को प्रभावहीन करने के लिए ग्रपिग्रह की जीवन्तता ग्रपिरहार्य है। पाव, वेश, स्थान ग्रथवा बाह्य जगत् को विमोक्ष की दृष्टि से देखने वाला ही ग्राहम-साक्षात्कार की प्राथमिकता को छू सकता है।

साधक के लिए वस्त्र, पात ते, वया, शरीर भी अपने-आप में एक परिग्रह है।
मृत्यु तो जन्मसिद्ध श्रधिकार है। जीवन की मान्ध्य-वेला में मृत्यू की श्राहट तो
सुनाई देगी ही। मृत्यु किसी प्रकार की छीना-अपटी करे, उससे पहले ही साधक
काल-करों में देह-कथरी की खुशी-खुशी सौप दे। स्वयं की ले जाए सिद्धों की बस्ती
में, समाधि की छाँह में, जहाँ महकती हैं जीवन की शाश्वतताएँ। खिसक जाना
पड़ता है वहाँ से मृत्यु के तमस् को, श्रमरत्व के श्रमृत प्रकाश से पराजिस होकर।

## पढमी उद्भदेसी

१. से बेनि—समणुष्णस्स वा प्रसमणुष्णस्स वा प्रसणं वा पार्णं वा साइमं वा साइमं वा वत्थं वा पिडिलाहं वा कंबलं वा पायपुं छुणं वा जो पाएज्जा, जो णिमंतेक्जा, जो कुक्जा वेयावडिय—परं झाढायमाणे।

--- शि बेमि ।

- २. धुवं चैयं जाणेज्जा।
- इ. इसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वर्त्यं वा पिडागृहं वा कंबलं वा पायपुं छणं वा लिभयाणो लिभया, मृं जियाणो मृं जिया, पंथं विउत्ता विउक्तम विभत्तं धम्मं भोसेमाणे समेमाणे पनेमाणे, पाएज्ज वा णिमतेज्ज वा, कुल्जा वेयाविडयं पर ग्रणाढायमाणे ।

—सि बेमि।

- ४. इहमेगेरि झायारेशीयरे जो सुणिसंते भवड, ते इह आरंभट्टी अनुवयमाना हनमाना, घायमाना, हनझो यावि समगुजानमाना ।
- ५. शहुमा प्रदिश्णनाइयंति ।
- इ. झबुवा वायाची विर्वजंति, तं जहां— धात्य लाँए, गत्य लाँए, धुवे लाए, घधुवे लाए, साइए लाए, धणाइए लाए, सपक्जवसिए लाए, प्रपक्जवसिए लाए, सुकडेसि वा बुक्कडेसि वा, कल्साणेसि वा पावेसि वा, साहिसि वा धसाहिसि वा, सिद्धीसि वा, धासिक्कीसि वा, जिरएसि वा, धांकरएसि वा।

#### प्रथम उद्देशक

१. मैं वही कहता हूँ—साधक समनुज्ञ या श्रसमनुज्ञ को श्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह/पात्र या पादप्रोछन न दे, न निमन्त्रित करे, न ग्रत्यंत श्रादरपूर्वक वैयावृत्य करे।

--ऐसा मै कहता है।

- २. यह ध्रुव है, ऐसा समभो।
- ३. अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादपोंछन प्राप्त हों या न हों, मोजन किया हो या न किया हो, मार्ग को छोडकर या लाँककर भिन्न धर्म का पालन करते हुए, आते हुए या जाते हुए वह दे, निमंत्रित करे और वैयावत्य करे, तो भी उसे अत्यन्त आदर न दे।

---ऐसा मैं कहता हूँ।

- ४. इम संसार मे कुछ साधकों को आचार-गोचर ज्ञात नहीं है। वे ग्रारम्भार्थी, आरम्म-समर्थक, हिसक, घातक ग्रथवा हनन करने वालों का ग्रनुमोदन करते है।
- ४. अथवा वे ग्रदत्तादान करते हैं।
- इ. ग्रयवा वे वादों का प्रतिपादन करते है। जैसे कि— लोक है, लोक नहीं है, लोक ध्रुव है, लोक अध्रुव है, लोक सादि हैं, लोक ध्रनादि है, लोक सपर्यवसित है, लोक प्रपर्यवसित है. लोक मुकृत है या दुष्कृत है; कल्यागा है या पाप है; साधु है या असाधु है; सिद्धि है या असिद्धि है; नरफ है या नरक नहीं है।

- ७. जमिनं विष्पहित्रका मामशंध्रमं प्रकृतेमाना ।
- प्रथवि जाशह सक्तम्हा ।
- E. एवं तेसि को सुखनखाए, को सुपक्काले धम्मे अनद ।
- १०. से जहेमं भगवया पवेइयं मासूयक्केण जाजया पासवा ।
- ११. धदुवा गुली वद्योगोयरस्स ।

-- सि बेमि।

- १२. सब्बत्य सम्मयं पावं ।
- १३. तमेव उवाइकम्म ।
- १४. एस महं विवेगे वियाहिए ।
- १४. गामे वा अद्वा रक्षे ? जेव गामे जेव रक्षी !
- १६. धम्ममध्याणह-प्रदेश माहलेश महनया ।
- १७. जामा तिथ्यि उयाहिया, जेसु इमे झास्या संबुक्तमाणा समुद्विया ।
- १८. जे विध्वया पावेहि कम्मेहि, प्रणियाणा ते विधाहिया !
- १८. उड्डं ग्रहं तिरियं विसासु, तथ्यक्षी सन्वाकंति च नं परिवाकः जिलेहि कम्स-समारकेनं r

- ७. जो इस प्रकार से विप्रतिपद्म/विवाद करते हैं। वे भगने धर्म का निरूपछ . करते हैं।
- E. इसे प्रकारक समर्भे ।
- उनका वर्म न सुमाल्यात होता है भीर न सुनिक्ष्पित ।
- १०. जैसा कि जाता-द्रष्टा आणुप्रज्ञ मगवान् महावीर के द्वारा प्रतिपादित है।
- ११. वचन के विषय का योपन करे।

-ऐसा मै कहता है।

- १२. लोक सर्वेत्र पाप-सम्मत है।
- १३. उसका श्रतिक्रमरा करे।
- १४. यह महान विवेक व्याख्यात है।
- १४. विवेक गाँव में होता है या अरण्य में? वह न गाँव मे होता है, न अरण्य में।
- १६. मतिमान् महावीर द्वारा घमं को समको !
- १७. तीन साधन कहे यथे हैं, जिनमें ये आर्थे पुरुष सम्बुद्ध होते हुए समुपस्थित होते हैं।
- १८. जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं, वे अनिदान कहलाते हैं।
- १९. ऊर्ज, अघी और तिर्येक् दिशाओं विदिशाओं में सब प्रकार से प्रत्येक जीव के प्रति कर्म-समारम्म किया जाता है।

- २०. ते परिकाय मेहाबी शेव सर्व एएहि काएहि वंड समार्रमेल्जा, जेवकीहिं एएहि काएहि वंड समार्रभावेज्जा, शेवकी एएहि काएहि वंड समार्रभावेज्जा, शेवको एएहि काएहि वंड समार्रभंते वि समयुजाभेज्जा।
- २१. केवन्ने एएहि काएहि बंडं समारंमंति, तेसि पि वर्य लज्जामी।
- २२. तं परिण्णाय मेहाबी तं वा दंडं, प्रण्णं वा दंडं, जो दंडभी दंडं समा-रंभेजजासि।

-- सि बेमि ।

#### बीत्र्यो उद्भदेसो

- २३. से भिक्ष परक्रमेजन वा, चिट्ठेजन वा, णिसीएउन वा, मुयट्टैजन वा, मुसाणिस वा, मुण्णगारीस वा, गिरिगुहंसि वा, स्वसमूलिस वा, कु भाराययणीस वा, हुरत्या वा कींह चि बिहरमाणे ते भिक्ष्युं उवसंकिमित्तुं गाहावई सूया— म्राउसंतो समणा! महं खलु तव म्रह्राए म्रसणं वा पाणे वा साइमं वा साइमं वा वत्यं वा पिडिग्गहं वा कंबल वा पायपुं छणं वा पाणाइं मूयाइ जीवाइं सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस कीयं पामिक्चं मध्येजनं मणिसहुं मिहडं माहट्ट् चेएमि, मावसहं वा समुस्सिणीमि, से मृंजह वसह माउसतो सभणा!
- २४. भिक्जू तं गाहाबई समणसं सवयसं पिडयाइक्ले—ग्राउसंती गाहाबई! णी सलु ते वयणं भाडामि, णो सलु ते ववणं पिरजाणामि, जो तुमं मम ग्रद्वाए ग्रसणं वो पाणं वा साइम वा साइम वा वत्यं वा पिडगाहं वा कंबसं वा पायपुंछणं वा पाणाई भूयाई जीवाइ सलाई समारक्भ समुद्दिस्स कीथं पामिक्कं ग्रक्केण्जं ग्रणिसट्ठं ग्रमिहडं ग्राहर्ट् बेएसि, ग्रावसहं वा समुस्सिणासि, से विरम्नो ग्राउसी गाहाबई! एयस्स ग्रकरणयाए।

- २०. मेखावी उसे जानकर जीव-कायों के प्रति न स्वयं दण्ड का प्रयोग करे, न दूसरों से इन जीव-कायों के लिए दण्ड प्रयोग करवाए भीर न जीव-कायों के लिए दण्ड प्रयोग करने वालों का अनुमोदन करे।
- २१. जो इन जीव-कायों के प्रति दण्ड समारम्म करते हैं, उनके प्रति भी हम लिजत/करुणाशील हैं।
- २२. मेधावी उसे जानकर दण्ड देने वाले के प्रति उस दण्ड का या ग्रन्थ दण्ड का प्रयोग न करे।

---ऐसा मैं कहता हूँ।

#### द्वितीय उद्देशक

- २३. वह मिक्षु धमणान, शून्यागार, गिरि-गुपा, वृक्ष-मूल या कुम्हार-ग्रायतन में पराक्षम करता हो, स्थित हो, बैठा हो या सोया हो, वहां कही पर विचरण करते समय उस भिक्षु के समीप श्राकर गाथापति/गृहपति कहता है— श्रायुष्यमान् श्रमणा ! मै प्राणियो, भूतो जीवों और सन्वो का समारम्भ कर आपके समुद्देश्य से अगन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह/पात्र, कम्बल या पादशोंछन क्रय कर, उधार लेकर छीन कर ग्राजाहीन होकर ग्रापके समीप लाता हूँ, ग्रावास-गृह बनवाता हूँ। हे आयुष्मान् श्रमण ! उसको मोगें ग्रीर रहे।
- ९४. भिक्षु उसे समनस्वी गाथापित को कहे ग्रायुष्मान् गाथापित ! वास्तव में तुम्हारे वचनों को जानता हूँ, जो तुम प्रारिएयों, भूतो, जीवो ग्रीर सत्त्वों का समीरम्भ कर मेरे समुद्देश्य से ग्रज्ञन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, कम्बल या पाद-प्रोछन क्रय कर, उधार लेकर, छीनकर, ग्राज्ञाहीन होकर मेरे समीप लाते हो, ग्रावास-गृह बनवाते हो । हे ग्रायुष्मान् ग्राथापित ! यह श्रकर्णीय है । इसलिए मैं इनके विरत हूँ ।

- २४. से सिक्स परम्कमेनज या, बिट्ठेनज था, जिसीएनज था, सुपट्टैनज था, सुसानंसि वा, सुम्बागारंसि वा, गिरिगुहंसि वा, श्वसस्पूर्णीस था, कुं भाराय-सन्ति वा, हुरत्या वा, कहिचि विहरमाणं तं मिक्स उवसंक्रिस गाहावर्षे भाषगमाए पेहाए समर्ग वा पार्ण था साइमं वा साइनं वा बत्यं वा पिंडगाहं वा कंबलं वा पाम्यु छने वा पानाई भूमाई जीवाई सलाई समारक्य समुद्दिस कीयं पारिण्यं अन्छेन्नं अभिहुई माहदृदु बेएइ, मावसहं वा वा समुद्दिसागाइ, त भिक्स परिधासेड ।
- २६. तं च भिष्कू जाणेक्जा—सहसम्मद्द्याए, परवागरणेणं, ग्रण्नेसि वा ग्रंतिए सोच्चा ग्रयं क्षलु गाहावई मम ग्रहुाए ग्रसणं वा पाणं वा साइमं वा साइमं वा वत्यं वा यिक्गह वा कंबलं वा पायपुं छणं वा पाणाइं भूयाई जीवाई सलाइं समारक्म समुद्दिस्त कीयं पामिच्चं श्रच्छेण्जं ग्रणिसद्धं ग्रभिहर्डं ग्राहट्ट चेएइ, ग्रावसहं वा समुस्सिणाइ, तं च भिष्कू पिंडलेहाए ग्रागमेला ग्राणवेज्जा ग्रणासेवणाए।

--शि बेमि।

- २७. भिक्खुं च सत्तु पुट्टा वा अपुट्टा वा जे इमें ब्राह्क्च गंथा वा कुसंति । से हंता ! हणह, क्रजह, खिदह, दहह, पयह, आचुं पह, विदु पह, सहसाकारेह, विव्यरामुसह । ते कासे भीरो पुट्टो अहियासए अबुवा आवार-गोवरमाइक्खे तिक्त्या णमणेलिसं । अणुपुक्वेण सम्मं पडिलेहाए आयगुत्ते अबुवा गुत्ती अमोगोवरस्स ।

-शि बेमि ।

२६. धम्ममायायह, पर्वद्यं साहुनेन सद्दमया ।

- देश. वह मिल्नु श्रमंत्रान, शून्यांगार, गिरि-गुफा, वृक्ष-मूल या कुम्हार-आयतन में पराक्रम करता हो, स्थित हो, बैठा हो या सोया हो, वहाँ कहीं विचरण करते समय उस मिल्नु के सभीप धाकर गावापति आत्मगत प्रेक्षा से प्राणियों, भूतों जीवों धौर सस्वो का समारम्म कर उद्देण्यपूर्वक ध्रमन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, कम्बल या पादपोंछन क्य कर, उपार लेकर, छोनकर, साक्षाहीन होकर देना चाहता है, भावास-गृह बनवाना जाहता है। यह सब वह मिल्नु के निमित्त करता है।
- २६. अपनी सम्मित से, अन्य वार्तालाप से या अन्य से सुनकर उस मिक्षु को जात हो जाता है कि यह गाथापित मेरे लिए प्रािग्यों, भूतों, जीवों भीर सस्वों का समारम्म कर उद्देश्यपूर्वक अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, बस्त्र, प्रतिग्रह, कम्बल या पानप्रोधन क्रय कर, उधार लेकर, छीनकर आजाहीन होकर देना चाहता है, आवास-गृह बनवाता है। उसका प्रतिलेख कर मिक्षु आगम एवं आज्ञा के अनुसार सेवन न करे।

--ऐसा मैं कहता हूँ।

- २७. ग्रन्थियों से स्पृष्ट या ग्रस्पृष्ट होने पर मिक्षु को पकड़कर पीड़ित करते हैं। वे कहते हैं मागे, हनो, कूटो, छेदो, जलाओ, पकाग्रो, लूंटो, छीनो काटो, यातना हो। स्पर्शी/कष्टों से स्पृष्ट होने पर धीर-साधक सहन करे। ग्रथवा ग्रन्य रीति से तक्षंपूर्वक ग्राचार-गोचर को समक्षाए। ग्रथवा ग्रात्मगुष्त होकर कमश. सममाव का मितलेख कर वचन-गोचर का गोपन करे भौन रहे।
- ९८. बुद्ध-पुरुषों के द्वारा ऐसा प्रवेदित है— समनुज्ञ-पुरुष श्रसमनुज्ञ-पुरुष को श्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, कश्वल या पादप्रोछन प्रदान न करे, निमन्त्रित न करे, विशेष श्रादर-पूर्वक वैयावृत्य न करे।

-ऐसा में कहता हूँ।

२६. मतिमान माहरा/ज्ञानी द्वारा प्रवेदित वर्ष को समको ।

३०. समणुष्णे सर्गणुष्णस्म ग्रसमं वा पाणं वा बाइमं वा साइमं वा बस्यं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायपुंछवं वा पाएउजा, विमंतेण्या कुण्या बेयावडियं परं शाहायमाणे ।

-- सि बेमि।

- ३१. मजिभामेणं वयसा वि एगे, संबुज्भमाणा समुद्विया ।
- ३२. सोच्चा मेहाबी वयणं पंडियाणं णिसामिया ।
- ३३. समियाए धम्मे, भारिएहि पवेइए।
- ३४. ते भ्रणवकंखमाणा भ्रणाइवाएमाणा भ्रपरिग्गहमाणा णो परिग्गहाशंती सब्बावंती च णं लोगसि ।
- ३४. णिहाय दंडं पाणेहि, पाब कम्म ग्रकुच्वमाणे, एस मह श्रगथे वियाहिए ।
- ३६. श्रोए जुइमस्स सेयण्णे उबवायं चवणं चं णच्या ।
- ३७. झाहारोवचया देहा, परिसह-पर्भगुरा।
- ३८. पासह एगे सब्बिदिएहि परिगिलायमाणेहि ।
- ३६. श्रोए दयं दयद ।
- ४०. जे सन्तिहाण-सत्यस्स क्षेयण्णे से भिक्ष्यू कालण्णे बलण्णे पायण्णे कालणी विणयण्णे समयण्णे ।
- ४१. परिगाहं सममायमाणे कालेणुट्टाई स्रपंडिश्णे ।
- ४२. बुहश्रो छैला नियाई ।

- ३०. समनुज्ञ-पुरुष समनुज्ञ-पुरुष को ग्रमन, पान, लाब, स्वाध, बस्त्र, प्रतिग्रह, कम्बल या पादप्रोदन प्रदान करे, निमन्त्रित करे, विशेष ग्रादरपूर्वक वैयावृत्य करे।
  - -ऐसा मैं कहता हैं।
- ११. कुछ पुरुष मध्यम वय में उपस्थित होकर भी सम्बुध्यमान होते हैं।
- ३२. मेथाबी-पुरुष पण्डितो के निःश्रित बचनों को सुनकर [प्रव्रजित होते हैं।]
- ३३. श्रार्य-पुरुषो द्वारा प्रवेदित है कि समता में धर्म है।
- ३४. वे ग्रनाकाक्षी, ग्रनतिपाती, ग्रपरिग्रही पुरुष समस्त लोक में परिग्रही नहीं है।
- ३४. फ्रांसियों के दण्ड/हिसा को छोड़कर पाप-कर्म न करने वाला यह मुनि महान् ग्रग्नन्थ कहलाता है।
- ३६. उत्पाद श्रीर च्यवन की जानकर चुतिमान-पुरुष के लिए खेदजता और भीज
- ३७. शरीर बाहार से उपचित होता है बीर परिषह से प्रमंगुर।
- ६८. देखो ! कुछ लोग सर्वेन्द्रियो से परिग्लायमान होते हैं।
- ६६. ग्रोज दया देता है।
- ४०. जो सम्निधान-शस्त्र का खेदज्ञ/ज्ञाता है, वह मिक्षु कालज्ञ, बलज्ञ, मात्रज्ञ, क्षराज्ञ, विनयज्ञ एव समयज्ञ है।
- ४१. परिग्रह के प्रति ममत्व न करने वाला समय का अनुष्काता एवं अप्रतिज्ञ है।
- ४२. दोनों-राग और देव को छेदकर विचरण करे।

४३. तं निष्युं सीयफास-परिवेदमाथ-गायं उवसंकिमता गाहावई बूया— 'साउसंती समणा ! जो सनु ते गामधम्मा उब्बाहंति ?'

'ब्राउसंती गाहावई! जो खलु मम गामधम्मा उथ्वाहंति। सीयफासं जो खलु बहुं संचाएमि ब्रहियासिसए। जो खलु मे कप्पइ धनविकायं उज्जा-लेसए वा पञ्जालेसए वा, कायं ब्रायादेसए वा ब्रम्जोंस वा वयणाको।'

४४. सिया से एवं वदंतस्स परो ध्रमणिकायं उज्जानेसा मण्डानेसा कायं ध्रायावेण्ज वा पयावेण्ज वा, त च भिन्तू पिंतहाए भ्रागमेसा ध्राणवेण्जा भ्रमासेवणाए।

-- सि बेमि

## चउत्थो उद्भदेसो

- ४४. जे भिन्त तिहि बर्श्वीह परिवृत्तिए पाय-चल्यीह, तस्स नं नो एवं भवइ---
- ४६. से झहेसणिक्जाइं वत्याइं जाएक्जा झहापरिग्गहियाइं वत्याइं झारेक्जा । णी घोएक्जा, णो रएक्जा, णो घोय-रस्ताइं वत्याइं घारेक्जा । झपलिझोवमाणे गामंतरेतु, झोमचेलिए, एयं खु वत्यचारिस्स सामग्गियं ।
- ४७, छह पुण एवं जाणेज्जा—उवाइक्कंते खलु हेमंते, गिम्हे पिडवण्णे, स्नहापरि-जुन्नाइं वत्याइं परिद्ववेज्जा। समुवा संतवत्तरे, सबुवा एगसाडे, सबुवा सबेले।
- ४८. लाघदियं भागमणाणे तवे से सभिसमण्णागए भवड ।

४३. ग्रीतस्पर्श से प्रकम्पित गरीर वाले उस भिक्षु के समीप जाकर गायापति बोले—धायुष्मान् श्रमणा ! क्या तुम्हें ग्राम्य-वर्ग (विषय-वासना) वाधित नहीं करते ?

धायुष्मान् गायापति ! मुक्ते ग्राम्य-वर्म बाधित नहीं करते । मैं शीतस्पर्क को सहन करने में समर्थ नही हूँ । श्रानिकाय को उज्ज्वलित या प्रज्वलित करना ग्रथवा दूसरों के शरीर से श्रपने शरीर को ग्रातापित या प्रतापित करना मेरे लिए कल्पित/उचित नहीं है ।

४४. इस प्रकार मिक्षु के कहने पर भी वह गाथापति अग्नि-काय को उज्ज्विति या प्रज्विति कर शरीर को द्यातापित या प्रतापित करे तो भिक्षु द्यागम एव द्याज्ञा के द्यनुसार प्रतिलेख कर सेवन न करे।

--ऐसा मै कहता हैं।

## चतुर्थ उद्गदेशक

- ४४. जो भिक्षु तीन वस्त्र ग्रीर चौथे पात्र की मर्यादा रखता है, उसके लिए ऐसा भाग नहीं होता—चौथे बस्त्र की याचना करूँगा।
- ४६. वह यथा-एषणीय/प्राह्म वस्त्रों की याचना करे। यथा परियृहीत वस्त्रों को घारण करें। न घोए, न रंगे घौर न घोए-रंगे वस्त्रों को घारण करे। प्रामान्तर होते समय उन्हें न खिपाए, कम घारण करे, यही वस्त्रधारी की सामग्री/उपकरण है।
- ४७. सिक्षु यह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीब्म झा गया है, तो यथा-परिजीर्ष वस्त्रों का परिष्ठापन/विसर्जन करे या एक कम उत्तरीय रखे या एक शाटक रहे ग्रथमा अचेत/वस्त्ररहित हो जाए।
- ४८. लघुता का भागमन होने पर वह तप-समन्नायत होता है ।

- ४२. जमेवं भगवया प्रवेद्वयं, तमेव ग्राभिसमेच्या सव्वक्री सव्वत्ताए समलमेव सम्भिजाणिया।
- ४०. जस्स णं भिक्कुक्स एवं भवइ—पृद्वो क्षतु ग्रहमंसि, णातमहमंसि सीयकासं ग्रहियासिलए, से वसुमं सव्व-सम्ब्णागय-पण्णाणेणं ग्रन्पाणेणं केइ श्रकरण-याए ग्राउट्टे।
- ५१. तवस्सिणो हु तं सेय, जमेगे विहमाइए । तत्थावि तस्स कालपरियाए से वि सत्य वि ग्रंतिकारए ।
- ५२. इच्चेयं विमोहायतणं हियं, सुहं, खमं, णिस्सेयस, ग्राण्गामियं ।

- ति बेमि।

#### पंचमो उद्गदेसो

- ५३. जे भिक्ख दोहि वत्येहि परिवृतिए पायतइएहि, तस्तणं गो एवं भवड---
- ४४. से ग्रहेसणिजजाई वत्याई जाएज्जा ग्रहापरिगाहियाई वत्थाई घारेज्जा । जो घोएजजा, जो रएज्जा, जो घोय-रसाइ यत्थाई धारेज्जा । ग्रप्तिग्रोनमाणे गामंतरेसु, ग्रोमचेलिए, एयं खु तस्स भिक्खुस्त सामग्गियं ।
- ४४, ग्रह पुण एवं जाणेज्जा—उवाइक्कंते खलु हेमंते, गिम्हे पडिवण्णे, ग्रहापरि-जुण्णाइं वत्याइं परिदृवेजजा। ग्रहुना एगसाडे, ग्रहुना श्रवेले।
- ४६. लाघवियं भागमणाणे तबे से अभिसमण्णागए भवह ।

- ४६, मगवात् ने बैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में वानकर सर्व प्रकार से सम्पूर्ण रूप से समस्य का ही पालन करे।
- ५०. जिस मिश्रु को ऐसा प्रतीत हो मैं स्पृष्ट हूँ । बीत स्पर्ध सहम करने मैं समर्थ नही हूँ । वह वसुमान/संयमी प्रपनी सर्व समन्वागत प्रका से भावते में संलग्न न हो ।
- ५१. तपस्वी के लिए ग्रवशान/समाधि मरण ही श्रेयस्कर है। काल-मृत्यु आप्त होने पर वह भी [कर्म] ग्रस्त करने वाला हो जाता है।
- ५२. यही विमोह का ग्रायतन है, हितकर, सुखकर, क्षेमंकर, निश्चेयस्कर और ग्रानुगामिक है।
  ——ऐसा मैं कहता हैं।

#### पंचम उद्देशक

- ५३. जो मिक्षु दो वस्त्र ग्रीर तीसरे पात्र की मयिषा रखता है, उसके लिए ऐसा भाग नहीं होता—तीसरे बस्त्र की याचना करूँगा।
- ५४. वह यथा-एपणीय वस्त्रों की याचना करें। यथा परिगृहीत वस्त्रों को घारए। करें। न घोए, न रंगे ग्रीर न घोए-रगे हुए बस्त्रों को घारए। करें। ग्रामान्तर होते समय उन्हें न छिपाए, कम घारण करें, यही वस्त्रधारी की सामग्री है।
- ५५. मिक्षु मह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीष्म झा गया है, तो यथा-परिजी जं वस्त्रों का परिच्छापन/विसर्जन करे या एक कम उत्तरीय रखे या एक-शाटक रहे प्रथवा अचेल/वस्त्ररहित हो जाए।
- ४६. लचुता का आयमन होने पर वह तप-समन्नायत होता है।

- ४७. जमेयं भगवया पर्वेदितं, तमेव श्रभिसमेञ्चा सञ्दक्षी सञ्दक्षाए समसमेद समित्रिकाणिया ।
- ५८. जस्स णं भिक्जुस्स एवं भवइ 'पुट्टो धवलो धहमंसि, नालम्हलंसि गिहंतर-संकमणं भिक्जायरिय-गमणाए'। से एवं ववंतस्स परो धभिहढं धसणं वा पाणं वा लाइमं वा साइमं वा धाहट्ट् बलएज्जा, से पुष्वामेव आलोएज्जा 'धाउसंतो गाहावई! णो खलु में कप्पइ धभिहढे धसणे वा पाणे वा लाइमे वा साइमे वा भोलए वा, पायए वा, ध्रणे वा एयप्पतारे।'
- ५६. जस्स णं भिन्दबुस्स मयं पगप्पे मह च खलु पडिण्णत्तो मपडिण्णत्तोह, गिलाणो मगिलाणोह, मभिकक साहम्मिएहि कीरमाणं वैयावडियं साइज्जिस्सामि।
- ६०. ग्रहं वा वि खलु ग्रपडिण्णत्तो पडिण्णत्तस्स, ग्रगिलाणो गिलाणस्स, ग्रभिकंस साहस्मिग्रस्स कुण्जा वेयाविडयं करणाए ।
- ६१. भ्राहट्टु पद्मणं ग्राणक्लेस्सामि, श्राहडं च साइज्जिस्सामि, ग्राहट्टु पद्मणं ग्राणक्लेस्सामि, ग्राहडं च णो साइज्जिस्सामि, ग्राहट्टु पद्मणं ग्राणक्लेस्सामि, ग्राहडं च माइज्जिस्सामि, ग्राहट्टु पद्मणं ग्राणक्लेस्सामि, ग्राहडं च णो साइज्जिस्सामि।
- ६२. लाघवियं ब्रागममाणे तवे से म्रभिसमण्णागए भवइ।
- ६३. जमेयं भगवया पवेदियं, तमेव ग्रिभिसमेच्चा सव्वतो सव्वत्ताए समसमेव सम्भिजाणिया ।
- ६४. एवं से महाकिट्टियमेव धम्मं समहिनाणमाणे संते विरए सुसमाहियलेसे ।
- ६४. नत्यावि तस्स कालपरियाए से तत्थ वि स्रंतिकारए ।

- ४७. समझान् ने जैसा अनेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब अकार से, सम्पूर्ण रूप से समस्य का ही पालन करे।
- ५८. जिस मिश्रु को ऐसा प्रतीत हो मैं स्पृष्ट हूँ, घवल हूँ । मैं मिश्राचर्या-गमन के लिए गृहान्तर-संकमरा में असमर्थ हूँ । ऐसा कहने वाले के लिए कोई गृहस्य असन, पान, लाख या स्वाद्य सम्मुख लाकर दे तो वह पूर्व धालोडन कर कहे हे आयुष्मान गृहपति ! सम्मुख लाया हुआ, असन, पान, खाद्य या स्वाद्य या अन्य किसी आहार को खाना-पीना मेरे लिए कल्पित/ ग्राह्म नहीं है।
- ४६. जिस मिझुका यह प्रकल्प/प्रतिज्ञा है मै अप्रतिज्ञप्त से प्रतिज्ञप्त हूँ. ग्रग्लान से ग्लान हूँ, सार्थीमक की श्रमिकाक्षा करता हुआ वैयावृत्य स्वीकार करूँगा।
- ६०. मैं भी प्रतिज्ञप्त की अप्रतिज्ञप्त से, ग्लान की अग्लान से साथिमक की, अभिकांक्षा करता हुआ वैयावृत्य करने के लिए प्रयत्न करूँगा।
- ६१. प्रतिज्ञा लेकर श्राहार लाऊँगा और लाया हुग्रा स्वीकार करूँगा।
  प्रतिज्ञा लेकर ग्राहार लाऊँगा, किन्तु लाया हुग्रा स्वीकार नहीं करूँगा।
  प्रतिज्ञा लेकर ग्राहार नहीं लाऊँगा, किन्तु लाया हुग्रा स्वीकार करूँगा।
  प्रतिज्ञा लेकर ग्राहार नहीं लाऊँगा और लाया हुग्रा स्वीकार नहीं करूँगा।
- ६२. लघुता का ग्रागमन होने पर वह तप-समन्नागत होता है।
- ६३. भगवान् ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से, सब रूप से समत्व का ही पालन करे।
- ६४. इस प्रकार वह यथा-कीर्तित धर्म को सम्यक् प्रकार से जानता हुन्ना शास्त, विरत एवं सुसमाहित लेश्यवाला बने ।
- ६४. काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह भी कर्मान्तकारक हो जाता है।

विमोक्ष

F39

#### ६६. इच्चेपं विमोहायतणं हियं, सुहं, खमं, णिस्तेयसं, ग्राणुगामियं ।

--- सि बेमि।

#### षण्ठ उद्देसो

- ६७. जे भिष्त् एगेण वत्येण परिवृतिए पायविर्द्रएण, तस्स णो एवं भवद्र-विद्यं वत्य जाइस्सामि ।
- ६८. से ग्रहेसणिज्जं बत्थं जाएज्जा ग्रहापरिग्गहियं बत्थं धारेज्जा। णो घोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोय-रत्त बत्थं धारेज्जा। ग्रयलिग्रोबमाणे गामंतरेसु, ग्रोमचेलिए, एयं खु बत्यधारिस्स सामग्गियं।
- ६६. भ्रह पुण एवं जाणेज्जा—उवाइक्कते खलु हेर्मते, गिम्हे पश्चिषणो, ग्रहापरि-जुण्णं वत्थं परिदृवेण्जा । ग्रवुवा ग्रवेले ।
- ७०. लाघवियं ग्रागमणाणे तवे से श्रमिसमण्णागए भवद् ।
- ७१ जमेर्य भगवया पवेइयं, तमेव ग्रभिसमेच्चा सव्वन्नी सव्वताए समत्तमेव सम्भिजाणिया।
- ७२. जस्म णं भिक्खुस्स एव भवइ एगी श्रहमंसि, ण में श्रित्थ कोइ, ण याहमवि कस्सइ, एवं से एगागिणमेव श्रन्थाणं समिभजाणिज्ञा।
- ७३. लाघवियं ब्रागममाणे तवे से ग्रभिसमण्णागए भवद्य ।
- ७४. जमेयं भगवया पर्वेड्यं, तमेच ग्रभिसमेच्या सञ्बद्धो सञ्बत्ताए समलमैत्र सम्भिजाणिया ।

६६. यही विमोह का प्रायतन है, हितकर, सुसकर, सीमकर, नि श्रेयरकर ग्रीड भानुगामिक है।

-ऐसा में कहता हूँ।

## षष्ठ उद्गदेशक

- ६७. जो मिक्षु एक वस्त्र भीर दूसरे पात्र की मर्यादा रखता है, उसके लिए ऐसा माव नहीं होता—दूसरे बस्त्र की याचना करूँगा।
- ६८. वह यथा-एषणीय वस्त्रों की याचना करे। यथा-परिगृहीत वस्त्रों को धारता करे। न घोए, न रगे और न घोए-रंगे हुए वस्त्रों को घारता करे। ग्रामान्तर होते समय उन्हें न खिपाए, कम धारण करे, यही वस्त्रघारी की सामग्री है।
- ६६. मिक्षु यह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीब्म श्रा गया है, तो बधा-वरिजीचें वस्त्रों का परिष्ठापन/विसर्जन करें श्रथवा श्रचेल/निवस्त्र हो जाए।
- ७०. लघुता का आगमन होने पर वह सप-समन्नागत होता है।
- ७१. मगवान् ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जहनकर सब प्रकार से, सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे।
- ७२. जिस मिक्षु को ऐसा प्रतीत होता है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार वह भिक्षु आत्मा को एकाकी समभे।
- ७३. लघुता का म्रागमन होने पर वह तप-समन्तागत होता है।
- ७४. मगवान् ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से समत्व का ही पालन करे।

- ७५. से निक्कू वा निक्कूणी वा ध्रमणं वा पाणं वा काइणं वा साइणं वा धाहारेमाणे णो वामाबो हण्याबो वाहिणं हण्यं संवारेण्या धासाएमाणे, वाहिणाबो वा हण्याबो वामं हण्यं णो संवारेण्या धासाएमाणे, ते घणासावमाणे।
- ७६. लाघवियं धागममाणे, तवे से ग्रभिसमण्णागए भवइ।
- ७७. जमेयं भगवया परेइयं, तमेव श्रमिसमेच्या सव्वद्मो सव्वताए समत्तमेव समीमजाणिया।
- ७८. जस्स णं भिक्कुस्स एवं भवइ से गिलामि च चलु प्रहं इमंसि समए इमं सरीरगं प्रणुव्वेण परिवहित्सए, से घाणुवृत्येणं प्राहारं सवट्टेज्जा, प्राणु-पुक्वेणं प्राहारं सवट्टेता, कसाए पर्यणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयही ।
- ७६. उट्टाय भिष्कु ग्रमिनिस्बुडस्बे।
- ६०. ग्रम्पितिसत्ता गामं वा, नगरं वा, लेड वा, कडबडं वा, मडंबं वा, पट्टणं वा, वोणमुह वा, ग्रागर वा, ग्रासम वा, सिण्णवेसं वा, णिगमं वा, रायहाणि वा, तणाइ जाएजा, तणाइ जाएत्ता, से तमायाए एग्गंतमवक्कमेण्जा, एगंतमवक्कमेला ग्रन्थडे भ्रष्य-पाणे ग्रन्थ-हीए ग्रप्योसे श्रम्योदए श्रप्युत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडासंताणए, पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमिण्जय-पमिण्जय तणाइं संयरेज्जा, तणाइ संयरेत्ता एत्थ वि समए इत्तरियं कुण्जा।
- पर. तं सच्चं सच्चावाई घोए तिण्णे छिण्ण-कहंकहे माईयट्ठे सणाईए चिच्चाण मेऊरं कायं, सिवहणिय विरुवस्त्वे परिसहोबसागे मस्सि विस्सं भइसा मेरवमण्चिण्णे ।
- = २. तत्वावि तस्स कालपरियाए से तस्य वि अंसिकारए ।

- ७५. मिखु या मिक्कुणी प्रशन, पान, खाद्य या स्वाद्य का आहार करते समय श्रास्वाद लेते हुए वाएँजबड़े से दाएँ जबड़े मे संवार न करे. श्रास्वाद लेडे हुए दाएँ जबड़े से बाएँ जबड़े मे संवार न करे। वें श्रनास्वादी हों।
  - ७६. लघुता का ग्राममन होने पर वह तप-समन्नागत होता है।
  - ७७. मगवान् ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार है। सम्पूर्ण रूप से समस्य का ही पालन करे।
  - ७८. जिस मिक्षु के ऐसा भाव होता है मैं इस समय इस शरीर को अनुपूर्वक परिवहन करने में ग्लान/असमर्थ हूँ। वह कमशः श्राहार का संवर्तन/मंक्षेप करें। कमश. श्राहार का सवर्तन कर, कषायों को अतनु, कुश कर समाधि में काष्ठ-फलकवन् निश्चल बने।
- ७६. संयम उच्चत मिक्षु ग्रमिनिवृत्त बने ।

1966

- ८०. ग्राम, नगर, खेडा, कर्षेट/कस्वा, मडम्ब/बस्ती, पत्तन, द्रोरामुख/बन्दरगाह, श्राकर/खान, ग्राश्रम, सिन्निषेश/धर्मशाला, निगम या राजधानी मे प्रवेश कर तृरा की पाचना करे। तृरा की पाचना कर, उसे प्राप्त कर एकान्त में चला जाए। एकान्त में जाकर अण्ड-रहित, प्राराी-रहित, बीज-रहित, हरित-रहित, श्रोस-रहित, उदक-रहित, पत्तग, पनक/काई, जलमिश्रित-मिट्टी-मकड़ी-जाल से रहित, स्थान को सम्यक् प्रतिलेख कर प्रमाजित कर तृरा का संथार/बिद्धोना करे। तृरा-संस्तार कर उसी समय 'इत्वरिक'/समाधि-मरण स्वीकार करे।
- ६१. यही सत्य है। सत्यवादी, ग्रोजस्वी, तीर्गो, वक्तध्य-छिन्न/मौनम्नती, ग्रतीतार्थ/ इतार्थ, ग्रनातीत/बन्धनमुक्त साधक मंगुर गरीर को छोडकर, विविध प्रकार के परीषहों-उपसर्थों को धुन कर इस सस्य मे विश्वास कर के कठोरता का पालन करता है।
- काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह मी कर्मान्त-कारक हो जाता है।

## सप्तम उद्भदेसी

- दथ. जे भिक्षू ग्रचेले परिवृत्तिए, तस्त गं एवं भवइ—चाएमि ग्रहं तणकार्सं ग्रहियासिसए, सीयकार्सं ग्रहियासिसए, तेउकासं ग्रहियासिसए, वंस-मसगकासं ग्रहियासिसए, एगयरे ग्रब्थयरे विकवस्त्वे कासे ग्रहियासिसए, हिरिपडिब्छायणं चहं गो संचाएमि ग्रहियासिसए, एवं से कप्पद्द कडिबंघणं धारिसए।
- ६५. ग्रदुवा तत्थ परकर्मतं मुजजो ग्रचेलं तणकासा फुसंति, सीयकासा फुसंति, तेउकासा फुसंति, इस-मसगकासा फुसति, एगयरे ग्रवणयरे विकवकवे कासे ग्रहियासेइ प्रचेते ।
- ६६. लाघवियं ग्रागममाणे तवे से ग्रभिसम्ब्लागए भवद् ।
- ६७. जमेयं भगवया पवेइयं, तमेव श्रभिसमेच्चा सञ्बद्धी सञ्बत्ताए समसमेव समिश्राणिया।
- बद. जरस ण भिक्लुक्स एवं भवइ—ग्रहं च खलु ग्रण्णींस भिक्लूणं ग्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं या ग्राहट्ट् बलइस्सामि, ग्राहडं च साइण्जिस्सामि ।
- 48. जस्स णं भिक्लुस्स एवं भवइ—ग्रहं च खलु ग्रणोंस भिक्लूणं ग्रसणं वा पाणं वा लाइमं वा साइमं वा ग्राहट्टु वलइस्सामि, ग्राहइं च णो साइज्जिस्सामि ।

 यही विमोह का आयतन है, हितकर, सुखकर, क्षेमंकर, निःश्रेयस्कर भीर आनुगामिक है।

' - ऐसा मैं कहता हूँ।

## सप्तम उद्भदेशक

- ६४. जो मिक्षु श्रचेल रहने की पर्यु पामना करता है, उसे ऐसा होता है मैं तृग्ग-स्पर्श /तृग्ग-पीड़ा का त्याग करता हँ, सहन करता हँ, श्रीत-स्पर्श सहन करता हूँ, तेजस्-स्पर्श सहन करता हूँ, दश-मसक-स्पर्श सहन करता हूँ, लज्जा-प्रतिच्छादन का मै त्याग नही करता हूँ, महन करता हूँ। इस प्रकार वह किट-बन्धन को घारग करने मे समर्थ होता है ।
- ५५. अथवा पराक्रम करते हुए, ग्रचेल तृग्ग-स्पर्श का स्पर्श करते हैं, शीत-स्पर्श का स्पर्श करते है, तेजस्-स्पर्श का स्पर्श करते है, दश-मसक-स्पर्श का स्पर्श करते हैं। ग्रचेल विविध प्रकार के ग्रनुकुल-प्रतिकृल स्पर्श सहम करता है।
- ६६. लघुता का आगमन होने पर वह तप-समन्नागत होता है।
- भगवान् ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप मे जानकर सब प्रकार से सम्पूर्ण रूप से समस्व का ही पालन करे।
- जिस मिक्षु के ऐसा भाव होता है मै अन्य मिक्षुओ को अशन, पान,
   खाद्य या स्वाद्य लाकर दूँगा श्रीर लाया हुआ उपभोग करूँगा।
- प्रकार किस मिक्षु के ऐसा भाव होता है मै अन्य मिक्षुओं को असन, पान, खाद्य पा स्वाद्य लाकर दूँगा और लाया हुआ उपमोग नहीं करूँगा।

- १०. जस्स में भिनलूस्स एवं जनवह—घहं च लसु ध्रण्णेसि निर्मलूनं असर्व का यानं वा साइमं वा साइमं वा धाहरट् णो बलइस्सानि, धाहडं च साइज्जिस्सानि।
- ६१. जस्स णं मिनसुस्स एवं मवइ—ग्रहं च सलु ग्रज्जोंस मिनसुर्ग ग्रसणं वा पाणं वा साइम वा साइमं वा ग्राहट्दु को बलइस्सामि, ग्राहडं व को साइज्जिस्सामि ।
- ६२. यहं च खलु तेण ग्रहाइरिलेणं धहेमणिङकेणं ब्रहायरिग्गहिएणं ग्रसणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा ग्रमिकंक साहिम्मस्स कुङका वेयाविडयं करणाए।
- ६३. झहं वावि तेण ग्रहाइरिलेणं ग्रहेसणिज्जेणं ग्रहायरिग्गहिएणं ग्रसणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा ग्रमिकंक साहिम्मएहिं कीरमाणं वेयावित्यं साइज्जिस्सामि ।
- ६४. लाघवियं धागममाणे, तवे से श्रीभसमण्णागए भवद ।
- ६४. जमेय भगवया प्रवेह्यं, तमेव ग्रभिसमेख्या सम्बद्धो सन्वसाए समसमेव सम्भिजाणिया।
- ६६. जस्स गं भिक्लुस्स एवं भवइ से गिसामि च लसु ग्रहं इमंसि समए इमं सरीरगं ग्रगुपुरवेण परिवहिसए, से ग्राणुपुरवेणं ग्राहारं संवट्टेज्जा, ग्राणु-पुरवेणं ग्राहारं संवट्टेला, कसाए प्रमणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयहो ।
- १७. उट्टाय भिक्लू प्रभिनिच्युडच्छे ।

- जिस मिंशु के ऐसा नाव होता है मैं बन्य मिशुयों की बचन, पान, साब ,या स्थाध लाकर नहीं दूँगा, परन्तु लाया हुआ। उपमोत करूँगा ।
- ६१. जिस मिक्षु के ऐसा माव होता है मैं अन्य सिक्षुओं को अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर न दूँगा और न लाया हुआ उपभोग करूँगा।
- ६२. मैं यथारिक्त/ग्रविशिष्ट यथा-एवरिग्याय, यथा-परिगृहीत अज्ञन, पान, खाद्य,
   स्वाद्य से ग्रिमिकाक्षित सार्विमिक का द्वारा किये जाने वाले वैयावृत्य करूँगा।
- ६३. मैं भी यथारिक्त, यथा-एवर्णीय, यथा-परिगृहीत, अश्वन, पान, खाद्य या स्वाद्य से अभिकाक्षित सार्घामक द्वारा किये जाने वाले वैयावृत्य को स्वीकार करूँ गा।
- ६४. लघुता का धागमन होने पर वह तप-समन्तागत होता है।
- ६५. भगवान् ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सम्पूर्ण रूप से समस्य का ही पालन करे।
- ६६. जिस मिक्षु के ऐसा माब होता है मैं इस समय इस शरीर को अनुपूर्वक परिषहन करने मे ग्लान/असमर्थ हूँ। वह कमशः आहार का संवर्तन/संक्षेप करें। कमशः आहार का सवर्तन कर, कवायों को प्रतनु/कृश कर समाधि में काष्ठ-फलकथन् निश्चल धने।
- ६७. संयम उद्यत मिश्रु प्रमिनिवृत्त बने ।

- ६८. प्रणुपिविसित्ता गामं वा, णगरं वा, खेडं वा, कब्बडं वा, मडंबं वा, पट्टमं वा, दोणमुहं वा, म्रागर वा, म्रासम वा, सिण्णवेसं वा, णिगमं वा, रायहाणि वा, तणाइं जाएजा, तणाइ जाएत्ता, से तमायाए एगगंतमवक्कमेण्जा, एगंतमवक्कमेला प्रत्यंडे धव्य-पाणे प्रव्य-वीए ग्रव्य-हरिए ग्रव्योसे म्रव्योदए श्रद्युत्तिग-पणग-वग-मिट्टय-मक्कडासंताणए, पिंडलेहिय-पिंडलेहिय, पमिण्जय-पमिण्जिय तणाईं संयरेज्जा, तणाईं संयरेत्रा एत्य वि समए कायं च, जोगं च, इरियं च, पच्चक्खाएज्जा।
- ६६. तं सच्चं सच्चावाई ग्रोए तिण्णे छिण्ण-कहंकहे श्राईयट्ठे ग्रणाईए चिक्चाण मेऊरं कायं, संविह्णिय विरूवरूवे परिसहोवसग्गे ग्रस्सि विस्सं भइता मेरवमणुचिण्णे।
- १००. तत्थावि तस्स कालपरियाए से तत्थ वि अंतिकारए।
- १०१. इच्चेयं विभोहायतण हियं, सुहं, खमं, णिस्सेयस, ऋणुगामियं।

-- सि बेमि।

# त्रहमो उद्देसो

- १०२. ग्रणुपुथ्वेणं विमोहाई, जाई धीरा समासज्जा । वसुमंतो महमंतो, सब्बं णच्चा ग्रणेलिसं ।)
- १०३. बुविहं पि विद्यताणं, बुद्धा धम्मस्स पारगा। मणुपुरुवीए संखाए, प्रारंभाक्रो तिउट्टइ।।

- हैन. ग्राम, नकर खिड़ा, कर्बट/करका, मडम्ब/बस्ती, पत्तन, द्रोतामुख/बन्दरगहर, ग्राकर/खान, ग्राक्षम, सम्मिवेश/धर्मशाना, निगम या राजधानी में प्रवेश कर तृष्म की माचना करे। तृष्म की याचना कर, उसे प्राप्त कर एकान्त में भला जाए। एकान्त में जाकर अण्ड-रहित, प्रांगी-रहित, बीज-रहित, हरित-रहित, भ्रोस-रहित, उदक-रहित, पत्तंग, पनक/काई, जलमिश्रित-सिट्टी-मकड़ी-जाल से रहित, स्थान को सम्यक् प्रतिलेख कर प्रमाजित कर तृष्म का संथार/संस्तार/बिछोना करे। तृष्म-संस्तार कर उसी समय धरीर योग भीर ईपी-पथ/गमनागमन का प्रत्याख्यान करे।
- ६६. यही सत्य है । सत्यवादी, श्रोजस्वी, तीर्गा, वक्तव्य-छिन्न/मौनवती, श्रतीतार्थं/ इतार्थं, श्रनातीत/बन्धनमुक्त साधक अंगुर झरीर को छोड़कर, विविध प्रकार के परीषहो-उपसर्गों को धुन कर इस सत्य मे विश्वास कर के कठोरता का पालन करता है ।
- १००. काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह भी कर्मान्त-कारक हो जाता है।
- १०१ यही विमोह का आयतन है, हितकर, मुखकर, क्षेयंकर, निःश्रेयस्कर ग्रौर ग्रनुगामिक है।

-ऐसा मै कहता हूँ।

## श्रष्टम उद्देशक

- १०२. जो घीर-पुरुष वसुमान् एवं मितमान हैं, उन्होंने ग्रसाबारण को जानकर कमक विमोह को घारण करते हैं।
- १०३. बुद्ध-पुरुष धर्म के पारगामी होते है। क्रमशः बाह्य एवं धान्यन्तर दोनों को जानकर-समक्षकर आरम्म/हिंसा से मुक्त होते हैं।

- १०४. कसाए पर्यणु किञ्चा, ग्राप्याहारी तितिक्सए। श्रह किक्सू गिलाएज्जा, श्राहारस्तेव संतियं।।
- १०४. जीवियं चाभिकंतेज्जा, मरणं णीवि पत्थए। बुहतीवि च सज्जेज्जा, जीविए मरणे तहा।।
- १०६. महक्कत्थो विज्जरायेही, समाहिमणुपालए । संतो बहि विक्रसिक्न, शक्कत्थं सुद्धमेसए।।
- १०७. जं किंजुबक्कमं जाणे, भाउक्तेमस्स भ्रप्पणो । तस्सेव शंतरद्वाए, जिप्पं सिक्लेण्ज पंडिए ।।
- १०८. गामे वा छबुका रुग्णे, वंडिलं पडिलेहिया । प्रत्यपान तु विश्नाय, तणाइ संयरे मुनी ।।
- १०६. भ्रणाहारो तुभट्देज्जा, पुट्टो तत्य हियासए । णाइवेश उवचरे, माणुस्सेहि वि पुट्टमो ।।
- ११०. ससप्पगाय के पाणा, के य उड्डमहोचरा । मुंकति मंस-सोणियं, ण छणे व पमस्त्रए।।
- १११. पाणा बेहं बिहिसति, ठाणाग्री ण वि उद्भमे । ग्रासबेहि बिविलेहि, तिष्पमाणेहियासए ।।
- ११२. गंभेहि विविसेहि, झाउकालस्स पारए । पग्गहियतरंग चैथं, दवियस्स वियाणक्रो ।।
- ११३. भ्रयं से भ्रवरे घम्मे, णायपुत्तेण साहिए । भ्रायवण्जं पडीयारं, विज्ञहिण्या तिहा-तिहा ।।
- ११४. हरिएसु ण जिजाजेजजा, यंडिलं मुणिझा सए । विडिसाजन झणाहारो, पुट्ठो सत्यहियासए ।।

१०४. यह मिक्षु कथाय को कृश एवं माहार को कम कर तितिक्षा/सहन करे। अन्तकाल में माहार की ग्लानि करे।

100

- १०५. जीवन की प्रभिकांक्षा न करे घोर मरण की प्रार्थना त करे। जीवन तथा मरण — दोनों को न चाहे।
- १०६. मध्यस्थ भौर निर्जराप्रेक्षी समाधि का भनुपालन करे। भन्तर एवं बाह्य का विसर्जन कर शुद्ध श्रद्ध्यात्म की एष्या करे।
- १०७. घपनी आयु की कुशलता का जो कुछ भी उपक्रम है, उसे समझे। पण्डित-पुरुष उसके ही अन्तरः मार्ग / ग्रायु-काल में शीध्र [समावि-मरण्] की शिक्षा प्रहण करे।
- १०८. मुनि ग्राम या ग्ररण्य मे प्राण्याहित स्थण्डिल/स्थल को प्रतिलेख कर तथा जानकर तृण्य-संस्तार करे।
- १०६. वह ग्रनाहार का प्रवर्तन करे। मनुष्य कृत स्पर्भों से स्पृष्ट होने पर सहन करे। वेला/समय का उल्लंघन न करे।
- ११०. ऊर्ध्वचर, श्रघोचर भीर ससर्पंक प्राणी मांस श्रीर रक्त का भोजन करे तो उनका न हनन करे, न निवारण ।
- १११. ये प्राणी शरीर का चात करते हैं, इसलिए स्थान न छोड़े। ग्रास्त्रव से ग्रह्णव हो कर मात्म-तृप्त होता हुमा उपसर्गों को सहन करे।
- ११२. ग्रन्थियों से विमुक्त होकर आयुकाल का पारमामी होता है। द्रविक मिक्षु के लिए यह मनश्रन प्रग्राह्य है, ऐसा जानना चाहिये।
- ११३. जातपुत्र द्वारा साधित यही धर्म श्रेष्ठ है। मस, बचन, काया के तिविध योग से प्रतिचार/सेवा स्वय के लिए वर्जनीय है, ग्रतः स्याव दे।
- ११४. हरियाली पर निवर्तन/विश्राम न करे, स्थण्डिल/स्थान की जानकर/प्रतिलेख कर सोए। अनाहारी भिक्षु कायोत्सर्य कर वहाँ स्पर्शों को सहन करे।

- ११४. इंडिएहिं विलायते, समियं साहरे मुणी। तहावि से बगरिहे, बचने के समाहिए।)
- ११६. अभिक्कमे पडिक्कमे, संकुचए पसारए। काय-साहारणहाए, एत्यं वावि अवेयणे।।
- ११७. परक्कमे परिकिलंते, ग्रदुवा चिट्ठे महायए। ठाणेण परिक्लिते, णिसिएज्जा य ग्रंतसो।।
- ११८. मासीणे णेलिसं मरणं, इंदियाणि समीरए। कोलावासं समासज्ज, वितहं पाउरेसए।।
- ११६. जझो वज्जं समुप्यज्जे, ग तस्य भवलंबए। तथो उद्यक्तसे भ्रष्पाणं, सध्वे फासेहियासए।।
- १२०. ग्रमं चायतयरे सिया, जो एवं ग्रणुपालए। सन्वनायणिरोहेवि, ठाणाश्रोण वि उडभमे।।
- १२१. झर्य से उसमे धम्मे, पुष्वद्वाणस्स पगाहे। झचिर पिंक्लेहिला, विहरे चिट्ठ माहणे।)
- १२२ अचित्तं तु समासज्ज, ठावए तत्य अप्पा । वोसिरे सम्बसी काम, भ मे देहे परीसहा ।।
- १२३. जायण्जीवं परीसहा, उवसम्मा इय संख्या। संवृडे बेहनेयाए, इय पण्णेहियासए ।।
- १२४. मेउरेसु ण रज्जेज्जा, कामेसु बहुयरेसु वि । इच्छा-लोमं ण सेवेज्जा, धुव वश्णं सपेहिया ।।

- ११४. मुनि इन्द्रियों से ग्लानि करता हुआ समित होकर स्थित रहे। इस प्रकार जो प्रचल और समाहित है, यह अगहाँ/अनिन्दा है।
- ११६. ग्रमिक्रम, प्रतिक्रम, संकुचन, प्रसारसा, शरीर-साधारसीकरण की स्थिति में ग्रचेतन/समाबिस्थ रहे ।
- ११७. परिक्लान्त होने पर पराऋम करे ग्रथवा ययामुद्रा में स्थित रहे। स्थित रहने से परिक्लान्त होने पर ग्रन्त में बैठ जाए।
- ११८. समाधि मरण मे ब्रासीन साधक इन्द्रियों का समीकरण करे। कोलावास/ पीठासन को वित्रथ्य समक्षकर ग्रन्थ स्थिति की एषणा करे।
- ११६. जिससे वक्त/कठोर-भाष उत्पन्न हो, उसका अवलम्बन न ले। उससे अपना उत्कर्ष करे। सभी स्पर्शों को सहन करे।
- १२०. यह [समाधिमरण्] उत्तमतर है। जो साधक इस प्रकार अनुपालन करता है, वह सम्पूर्ण गात्र के निरोध होने पर भी स्थान से मटकता नहीं है।
- १२१ पूर्व स्थान का ग्रहण किये रहना ही उत्तम धर्म है। ग्रचिर/स्थान का प्रतिलेख कर माहन-पुरुष स्थित रहे!
- १२२. म्रचिस्त को स्वीकार कर स्वयं को वहाँ स्थाप्ति करें। सर्वश: काया का विसर्भन (कायोत्सर्ग) कर दे। परीषह है, किन्तु यह शरीर मेरा नहीं है।
- १२३ परिषह श्री र उपसर्ग जीवन-पर्यन्त हैं। यह जानकर संवृत बने। देह-भेद होने पर प्राज्ञ-पूरुष सहन करे।
- १२४ विवध प्रकार के क्षणमंगुर काम-मोगों मे रंजित न हो 1 ध्रुव वर्ण (मीक्ष) का संप्रेक्षक इच्छा-लोम का सेवन न करे।

- १२४. सामाएहि जिलेतेकता, विस्वं मार्यं न सहते । संपिडवुष्कः माहणे, सन्वं णूमं विह्रणिया ।।
- १२६. सब्बट्ठेहि ब्रमुच्छिए, ब्राउकालस्स पारए। तितिक्तं परमं णक्ता, विमोहण्णयरं हियं।।

—सि बेमि।

- १२४. शास्त्रत को निमन्त्रित करे। दिन्य साया पर श्रद्धा न करे। साहन-पुरुष इसे समभे भीर सभी प्रकार के छल-कपट को छोड़ दे।
- १२६. सभी ग्रथौं/विषयों से ग्रमूछित आयुकाल का पारमामी होता है। तितिका को परम जानकर हितकारी ग्रनन्य विमोह को स्वीकार करें।
  - -ऐसा मैं कहता हूँ।

<sup>नवमं प्रजस्मण</sup> उवहा**रा-सुयं** 

नवम मध्ययन उपधान-श्रुत

#### पूर्व स्वर

प्रस्तुत ग्रध्याय 'उपधान थुत' है। यह व्यक्तित्व वेद का ही उपनाम है। सामीप्यपूर्वक सुनने के कारण भी इस ग्रध्याय का यह नामकरण हुन्ना है।

प्रस्तुत ग्रध्याय महाबीर के महाजीवन का खुल्ला दस्तावेज है। प्रस्तुत ग्रध्याय का नायक सकल्प-धनी/लौह-पुरुष की सघर्षजयी जीवन-यावा का अनूठा उदाहरण है। महाबीर धाल्म-विजय बनाम लोक-विजय का पर्याय है। वे स्वय ही प्रमाण है ग्रपने परमाल्म-स्वरूप के। उनकी भगवत्ता जन्मजात नहीं, ग्रिपतु कर्म-जन्य है। उन्होंने खुद से लडकर ही खुद की भगवत्ता/यणस्विता के मापदण्ड प्रम्तुत विये। सघर्ष के सामने घुटने टेकना उनके श्रात्मयोग मे कहां था! उनका कुन्दन तो सघर्ष की श्रांच मे ही निखरा था।

कुछ लोग जन्म से महान होते हैं तो कुछ महानता प्राप्त कर लेते है।
महावीर के मामले मे ये दोनों ही तथ्य इस कदर गृथे हुए हैं कि उनका व्यक्तित्व
सघर्षों का सगम बनकर उभग है। उनके जीवन मे कदम-कदम पर परीक्षायों/
कमोटियों की घडियाँ ब्राई, किन्तु वे हर बार सौ टच खरे उतरे ब्रीर सफलता
उनके सामने सदा नतमस्तक हुई।

महाबीर राजकुमार थे। घर-गृहस्थी के बीच रहते भी उनके मन पर लेप कहाँ था संसार का ! कमल की पखुडियों की तरह ऊपर था उनका सिंहासन/ जीवन-शासन, दुनियादारी के उथल-पुथल मचाते जल से।

प्रकृति की कलरवता ने महाबीर की ग्रयने ग्रांचल में ग्राने के लिए निमंत्रित किया। श्रीर उनके वीर-चरण वर्धमान हो गये चीतराग-पगडण्डी पर। उनका महाभिनिष्क्रमण्। महातिक्रमण तो रूख प्राप्ति का जागरूक श्रभियान था। उनका रोम-रोम प्रयस्तकील बना जीवन के गृहृतम सत्यों का ग्राविष्कार करने में। महाबीर ने स्वयं की कियु जैसा बना लिया। उनकी साधनात्मक जीवन-चर्या यद्यपि वैतन्य-विकास के इतिहास में एक नये घट्याय का सूत्रपात की, किन्तु भोली जनता ने उसे ग्रंपनी लोक-संस्कृति के लिए खौफनाक समभा । उन्हें मारा, पीटा, दुत्कारा, भौधा लटकायर। जितनी भवहेलना, उपेका, ताडना भीर तर्जना महाबीर को भोगनी, भेलनी पड़ी, उसका साम्य कीन कर सकता है। ये सब तो साधन थे विश्व को गहराई से समभने के। श्राबिर उनका तप रङ्ग लाया। परम-जान ने सदा सदा के लिए उनके साथ वासा कर लिया। फिर तो उनकी प्राध्वनि भी सस्ति के निए प्रध्यात्म की भावत वन गई।

महाबीर तो धवल हिमालय के उन्हुङ्ग शिखर हैं। उनकी ग्रंगुली थाम कर, चरणों मे शोश नमाकर पता नहीं ग्रव तक कितने-कितने लोगों ने स्वय का सरसम सुना है। वे सो सर्वोदय-तीथें हैं। उनके घाट से क्षुद्र भी तिर गए।

महावीर की जीवन-चर्या घरितत्व की विरलतम घटना है। निष्कम्प, निर्धूम, चैतन्य-ज्योति ही महावीर का परिचय-पव है। घ्यान उनकी कुंजी है घोर जागरू-कता/घप्रमत्तता उनका व्यक्तिस्व। वे श्रद्धा नहीं, ध्रिपतु घोध हैं। श्रद्धा खोजने से पहले मानना है घोर घोध तथ्य का उघाडना है। सत्यद्रष्टा के लिए ग्रांध प्राथमिक होता है घोर श्रद्धा धानुषणिक। मत्य को तथ्य के माध्यम से उद्घाटित करने के कारण हो वे तथागत हैं घोर सर्वोदयों नेतृत्व वहन करने को बजह से तीथ क्कर है। उनकी बातें विज्ञान को प्रयोगभालायों में भी प्रतिष्ठित होतो जा रही है। महाबोर, सचमुच विज्ञान ग्रीर गिएत की विजय के श्रद्भुत स्मारक है।

प्रस्तुत ष्रध्याय महाबीर के माधनात्मक जीवन का सहज वर्गे विज्ञान है। यहाँ उनका बढा चढाकर बखान नहीं है, श्रीपतु वास्तविकता का प्रामाणिक छायां-कन है। इस प्रध्याय का प्राक्षाण मुमुक्ष् भक्ष के सामने ज्यों-ज्यों खुलता जाएगा साधना के भादमें मापदंड उभरते चले घाएँगे। यह सम्पूर्ण प्रन्थ उन्हीं की विराट घस्मिता है। संन्यस्त कीवन की ऊँबी से ऊँबी भाचार-संहिता का नाम प्रायार-सुरां है, जो सद्विचार की वर्णमाला में मदाचार का प्रवर्नन करता है।

# पढमां उद्भदेसो

- श्रहासुयं वहस्सामि, जहा से समणे भगवं उट्टाय । संखाए तंसि हेमले, श्रहणा पव्वइए रीयत्था ।
- णो चेविमेष वत्थेण, पिहिस्सामि तांस हेमंते ।
   से पारए ग्रायकहाए, एय खु अणुधिम्मयं सस्स ।
- चत्तारि साहिए मासे, बहवे पाण-जाइया सागन्म ।
   स्रिक्य काय विहरिसु, झाठसियाणं तत्थ हिसिसु ।
- ४. सवच्छरं साहिय मासं, अं ण रिक्कासि बत्थमं भगवं । अचेलए तम्रो चाई, तं वोसङ्ज बत्यमणगारे ।।
- ४. श्रदु पोरिसि तिरियं भित्ति, चक्कुमासज्ज श्रंतसी सायइ । श्रह चक्कु-भोया सहिया, त 'हता हता' बहुबे कदिसु ।।
- ६. समर्णीहं विद्विनिस्तेहिं, इत्थीक्री तत्य से परिण्णाय । सागारियं ण सेवे, इय से समं पवेसिया आह ।।
- जै के इमे ब्रागारत्या, मीसीआवं पहाय से स्नाइ ।
   पुट्ठो वि णाभिभासिसु, गच्छइ णाइवलई अंजू ।

# प्रथम उद्भदेशक

and the series of the series o

- जैसा सुना है, बैसा कहूँगा । वे श्रमए भगवान् महाबीर असिनिध्कम्ए। एवं ज्ञान-प्राप्त कर हेमन्त में शीघ्र बिहार कर गए ।
- २. [मगबान् ने संकल्प किया] उस हेमन्त में इस वस्त्र से गरीर को भाच्छादित नहीं करूँगा। वे पारगामी जीवन-पर्यन्त अनुवार्मिक रहे, यही उनकी विशेषता है।
- चार माह से अधिक समय तक बहुत से प्राणी भ्राकर एवं चढ़कर शरीर' पर चलते और उस पर भ्रारूढ़ होकर काट लेते।
- ४. भगवान् ने संवत्सर (एक वर्ष) से श्रधिक माह तक उस वस्त्र को नहीं छोड़ा। इसके बाद उस वस्त्र को भगवान् ने :नही छोड़ा। इसके बाद उस वस्त्र को छोड़कर भनगार महाबीर अचेलक एवं त्यागी हो गए।
- थ. अथवा पुरुष-प्रमास्य/प्रहर-प्रहर तक तिर्यम्मित्ति को चक्षु से देखकर अन्ततः ध्यान-मग्न हो गए। चक्षु से भयभीत बालक उनके लिए 'हंत ! हत!' चिल्लाने छगे।
- जनसंकुल स्थानों पर महाबीर स्त्रियों को जानकर भी सागारिक/
   ग्राभ्यधर्म का सेवन नही करते थे। वे स्वयं मे प्रवेश कर ज्यान करते थे।
- ७. जो कोई भी घाणार उनके सम्पर्क में झाते, वे ऋजु परिणामी भगवान् उन्हें छोड़कर घ्यान करते थे। पूछे जाने पर ग्रिममायण नही करते, ग्रपने पथ पर चलते और उसका ग्रतिकमग्ण नही करते।

- प. को सुगरमेवभेगेसि, गाभिभासे य ग्रभिवायमाणे। हयपुरुवो तस्य दंडेहि, लूसियपुरुवो ग्रन्पपुरुवोहि।।
- ६. फल्लाई बुलितिस्लाई, भ्रहप्रक्व मुणी परक्कममाणे ।
   भ्राधाय-णट्ट-गीयाइ, बंडजुद्धाइ मुद्दिजुद्धाई ।।
- गढिए मिहकहासु, समयंनि णायसुए विसोगे श्रदक्कू। एयाइं सो उरालाइ, गच्छड णायपुत्ते श्रसरणयाए।।
- श्रविसाहिए दुवे वासे, सीश्रोदं श्रभोंच्चा णिक्खंते । एगसगए विहियच्चे, से श्रहिक्वायदंसके संते ।)
- १२-१३. पुढाँव च ग्राउकार्य, तेउकार्य च वाउकार्य च । पणगाई वीय-हरियाई, तसकार्य च सब्बसी णस्वा ।। एयाई संति पडिलेहे, चित्तमंताई से ग्राभिण्णाय । परिविज्ञिया बिहरित्या, इय स्रकाए से महावीरे ।।
- १४. ग्रदु थावरा तसत्ताए, तसा य शावरत्ताए। ग्रदु सन्वजीणिया सत्ता, कम्मुणा कथ्यिया पुढी बाला।।
- १४. भगवं च एवमक्जेसि, सोबहिए हु खुप्पई बाले । कम्मं च सव्वसी कन्चा, तं पडियाइक्से पावर भगवं।।
- १६. दुविहं सिम्बच मेहाबी, किरियमक्खायणंतिसं णाणी । ग्रायाण-सोयमद्वाय-सोय, जोगं च सब्बसो णच्चा ।)
- १७. ब्रह्माइयं चणाउट्टें, सयमक्णींस सकरणवाए f जिस्तित्यक्रो परिक्णाया, सन्वकम्मावहाक्री से स्रवक्त् ।।

- ८. मगवान् अभिवादन करने वालों से, अपुष्यवानों द्वारा डंडों से पीटे एवं नोंचे जाने पर सी अभिभाषणा नहीं करते । यह सभी के लिए सुकर/सुलभ नहीं हैं।
- मुनि/महावीर परुष दु.सह बचनों की भवगणाना करके पराक्रम करते हुए भारूयायिका, नाइय, गीत दण्डयुद्ध भीर मुख्टियुद्ध नहीं करते।
- श्वि. मिथ-कथा/काम-कथा के समय ज्ञातसुल विशोक-द्रष्टा हुए । वे ज्ञातपुत्र इन उपसर्गों/उपद्रवो को स्मृति में न लाते हुए विचरण करते थे ।
- ११. एकस्यभावी, ग्रक्षवायी, ग्रभिज्ञान-द्रष्टा एवं शान्त महावीर ने दो वर्ष से कुछ अधिक समय तक शीतोदक/सचित्त जल का उपभोग न कर निष्क्रमण्य किया।
- १२-१३. पृथ्वीकाय, अप्काय तेजरकाय, वायुकाय, पनक/फफूँदी, बीज, हरित श्रीर त्रसकाय को सर्वस्व जानकर ये सचित है, जीव है, ऐसा प्रतिलेख कर, जानकर, समभक्तर वे महावीर श्रारम्म/हिंसा का वर्जन कर विहार करने लगे।
  - १४. स्थावर या त्रस-योनि में उत्पन्न, त्रस या स्थावर-योनि मे उत्पन्न या सर्व-योनिक ग्रस्तित्व वाले श्रज्ञानी जीव पृथक्-पृथक कर्म से कत्वित हैं।
  - १५. भगवान् ने माना कि सोपाधिक (परिगृही)भ्रज्ञ ही क्लेश पाता है। भगवान् ने कर्म को सर्वेश: जानकर उस पाप का प्रत्याख्यान किया।
- १६. ज्ञानी श्रीर मेधावी मगवान् ने दोनों की समीक्षा कर श्रीर इन्द्रिय-स्रोत, हिसा-स्रोत तथा योग (मानसिक वाचिक, कार्यिक प्रवृत्ति) को समी प्रकार से जानकर अप्रतिपादित का किया प्रतिपादन किया।
- १७. अतिपातिक एवं अनाकृटिक/अहिंसक भगवान् हिंसा को स्वयं तथा दूसरों के लिए अकरणीय मानते थे। जिसके लिए यह ज्ञात है कि स्त्रियां समस्त कमों का आवाहन करने वाली है, वही द्वष्टा है।

- १ क. सहाक्ष्यं म से सेवे, सन्वसी क्षम्मुणा य स्रवस्तू । संकिता यावर्ग भगवं, तं सकुरवं विवर्ध मुंजित्या ।।
- ११. को सेवई य परवत्थं, परवस्य वि से ण मृंजित्था। परिवश्वियाण म्होन्सणं, गण्डाइ संसदि असरणाए।।
- २०. मायको ग्रसम-पाणस्स, णाणुनिक्के रसेसु प्रपडिको । ग्रांक्यिय जो पमिन्त्रया, जोविय कड्यए मुणी नार्य।।
- २१. म्रप्पं तिरियं पेहाए, म्रप्पं पिट्टमो उपेहाए। म्रप्पं बुद्दएऽपडिभाणी, पंथपेही चरे जयमाणे।।
- २२. सिसिरंसि ग्रह्मपडियण्णे, तं वोसिन्ज वत्यमणगारे। पसारित् बाहुं परक्कमे, णो ग्रयलंबियाणं कंग्रीम।।
- २३. एस विही प्रणुक्ततो, माहणेण मईमया। बहुतो ग्रपडिण्णेणं, भगवया एवं रीयंति।।

-- सि बेमि।

### बीत्र्यो उद्भदेसो

- २४. श्रारियासणाइं सेज्जामी, एगइयामी जामी बुदयामी। माइक्स ताइं समणासणाइं, जाइं सेवित्या से महाबीरे ।।
- २४. ग्रावेसण-सभा-पवासु, पणियसालासु एगया वासी । श्रहुवा पलियट्टाणेसु, पलासपु जेसु एगया वासी ।।

- १८. श्राधाकर्मी (उद्दिष्ट) श्राहार का मगवान् ने सेवन नहीं किया। वे सभी प्रकार से कर्म-द्रष्टा बने रहे। पाप के को भी कारणः थे, उनको न करते । हुए मगवान् ने प्रासुक/निर्जीव साहार किया।
- १६. वे परवस्त्र का सेवन नहीं करते थे. परपात्र में भोजन भी नहीं करते थे, अपमान का वर्जन कर अशरएा-माव से सखण्डि/भोजनशाला में जाते थे।
- २०. मगवान् अश्वन और पान की मात्रा के ज्ञाता थे, रसों में ग्रनुगृद्ध नहीं थे, श्रप्रतिज्ञ थे, ग्रांख का भी प्रमार्जन नहीं करते थे, गात को खुजलाते भी नहीं थे।
- २१. वे न तो तिरछे देखते थे भौर न पीछे देखते थे। वे बोलते नहीं थे, अप्रतिभाषी थे, पंथप्रेक्षी और यतनापूर्वक चलते थे।
- २२. वे ग्रनगार वस्त्र का विसर्जन कर चुके थे। शिशिर ऋतु में चलते समय बाहुमों को फैलाकर चलते थे। उन्हें कन्धों मे समेट कर न≧ा चलते।
- २३. मितमान माहन भगवान् महाबीर ने इस श्रनुकान्त/प्रतिपादित विधि का अप्रतिज्ञ होकर श्रनेक बार आचरण किया।

-ऐसा मै कहता है।

## द्वितीय उद्देशक

- २४. [जम्बू ने सुधर्मा से निवेदन किया—] साधु-चर्या में श्रासन श्रीर शय्या/ निवास-स्थान: जो कुछ भी श्रमिहित है, उन शयनासनो को कहे, जिनका उनमहावीर ने सेवन किया।
- २४. [ महावीर ने ] आवेशन/शून्यगृहों, सभाओं, प्याऊ और कभी पव्यशालाओं/ दुकानों मे वास किया अथवा कभी पलितस्थानो एवं पलाल-पुन्जों में वास किया।

- २६. भागंतारे भारामाचारे, गामे नगरेवि एरया वासी। सुसामे सुरुनगरे वा, दश्कमूले वि एगया वासी।।
- २७. छ्एहि मुखी सबलेहि, समले ब्रासी पत्तेरत बासे। राइ विबंधि जयमाणे, ग्रन्थमत्ते समाहिए साइ॥
- २८. णिह् पि णो पगामाए, सेव्ह भगवं उद्घाए । जगावई य ग्रम्पाणं, ईसि साई या सी श्रपडिण्णे।।
- २६. संबुरभमाणे पुणरिक, धासिसु भगवं उद्घाए। णिक्सम्म एगया राम्रो, बींह चंकमिया मुहुसागं।।
- ३०. सयणेहि तस्सुवसम्मा, भीमा ग्रासी ग्रणेगरूवा य । संसप्पनाय जे पाणा, श्रदुवा ने पश्चिणो उवचरति ॥
- ३१. धतु कुचरा उवचरंति, गामरवला य सतिहत्या य। धतु गामिया उवसन्गा, इत्यी एगइया पुरिसा य।
- ३२-३३. इहलोइयाइं परलोइयाइं, भीमाइं श्रणेगरूवाइं। श्रवि सुविन-दुव्भि-गंथाइं, सहाइं श्रणेगरूवाइं।। श्रहियासए सया सनिए, फासाइं विकवरूवाइं। श्रदं रइं श्रभिमूय, रीयइ माहणे श्रबहुवाई।।
  - ३४. स जगेहि तत्य पुष्टिश्चमु, एगचरा वि एगया राग्रो। ग्राव्याहिए कसाइत्था, पेहमाणे समाहि भ्रपडिण्णे।
- ३४. श्रयमंतरंति को एत्प, शहमंति ति भिक्लू शाहद्दु ! श्रयमुत्तमे ते धम्मे, तुर्तिणीए स कसाइए आइ ।।

- २६. कमी धानन्तार/धर्मशाला, धारामागार/जिज्ञामगृह में तो कभी ग्राम या नगर मे वास किया ! कभी श्मशान या शून्यागार में तो कभी जुक्सभूल में क्रिया ।
- २७. मुनि/मगवान् इन शयनों/वास-स्थलों में तेरह वर्ष पर्यन्त प्रसन्तमना रहे। रात-दिन यतनापूर्वक प्रप्रमत्त एवं समाहित भाव से ब्यान करते रहे।
- २८. मगवान् प्रकाम/शरीर-मुख के लिए निद्रा भी नहीं लेते थे। उद्यत होकर अपने प्रापको जागृत करते थे। उनका किंचित् शयन भी अप्रतिज्ञ था।
- २६. भगवान् जागृत होकर सम्बोधि-अवस्था मे घ्यानस्थ होते थे। निद्राबाधित होने पर कमी-कभी रात्रि मे बाहर निकल कर मुहूर्त भर चंक्रमण करते थे।
- २० शयनो वास-स्थानो मे जो ससर्पक प्राणी थे या जो पक्षी रहते थे, वे भगवान् पर अनेक प्रकार के भयकर उपसर्ग करते।
- ३१. ग्रथवा कुचर दुराचारी, शक्तिहस्त दरबान, ग्रामरक्षक लोग उपसर्ग करते थे। ग्रथवा एकाकी स्त्रियो ग्रीर पुरुषों के ग्राम्यवर्मी उपसर्ग सहने पड़ते थे।
- ३२-३३. भगवान् ने अनेक प्रकार के ऐहलीकिक या पारलीकिक रूपों, अनेक प्रकार की सुगन्धों, दुर्गन्धो शब्दों एव विविध प्रकार के स्पर्धों को सदा समितिपूर्वक सहन किया। वे माहन-ज्ञानी अरित एव रित दोनो अबहुवादी/मौनव्रती होकर विचरण करते रहे।
  - ३४. कभी-कभी रात्रि में एकचरा/चौर या मनुष्यों द्वारा कुछ पूछे जाने पर भगवान् के ग्रव्याहृत/मौन रहने के कारण वे कवायी/कोधी हो जाते थे। किन्तु भगवान् ग्रप्रतिज्ञ होते हुए समाधि के प्रेक्षक बने रहे।
  - ३५. यहाँ अन्दर कौन है ? [ऐसा पूछे जाने पर] मैं भिक्षु हूँ ऐसा उत्तर देवे । उनके कोषित होने पर मगवान् तूब्सीक, चुप रहते। यह उनका उत्तम धर्म है ।

- ३६. अंसिप्पेगे पर्वयंति, सिसिरे मारुए पनायंते । संसिप्पेगे झणगारा, हिमवाए णिवायमेसंति ।।
- ३७. संचाडिक्रो पिक्सिस्सामी, एहा य समावहमाणा। पिहिया वा सक्खामी, ब्रह्टकुलं हिमग-संफासा।।
- ३८. तसि भगवं भ्रपडिण्णे, भ्रहे वियडे श्रहियासए दिवए। जिन्ससम्म एगया राश्चो, ठाइए भगवं समियाए।।
- ३६. एस विही ग्रणुक्कतो, माहणेण मईमया। बहुसो प्रपडिण्णेणं, भगवया एवं रीयंति।।

--- सि बेमि।

### तीत्रा उद्रदेसो

- ४०. तणकासे सीयकासे य, तेउकासे य इंस-मसगे य। ग्रहियासए सया समिए, कासाइं विरूवरूवाइं।।
- ४१. श्रह दुल्चर-लाढमचारी, वज्जभूमि च सुझ्भ णि मूर्मि च। पंत सेज्जं सेविसु, श्रासणगाणि चेव पताणि।।
- ४२. लाढेहि तस्मुवसागा, बहवे जाणवया सूसिसु । सह सूहवेसिए भले, कुषकुरा तत्य हिसिसु णिवइंसु ।।

- ३६. जिस शिक्षिर में कुछ लोग मास्त चलने पर कांपने लगते, उस हिमपात में कुछ अनगार निर्वात/हवा रहित स्थान की एवरणा करते थे।
- ३७. कुछ संघाटी/उत्तरीय वस्त्र की कामना करते, कुछ ईवन जलाते कुछ पिहित/ग्रावरण (कम्बल आदि) चाहते, क्यों कि हिम-संस्पर्स ग्रांति दु:खकर होता है।
- ३८. किन्तु उस परिस्थिति में भी ग्रप्रतिक मगवान ग्रिघोविकट/खुले स्थान में शीत सहन करते थे। वे संयमी मगवान् कभी-कभी रात्रि मे बाहर निकलकर समिति पूर्वक स्थित रहते।
- ३६. मितमान माहन भगवान महाबीर ने इस अनुकान्त/प्रतिपादित विधि का भप्रतिज्ञ होकर अनेक बार आचरण किया।

--ऐसा मै कहता हुँ।

## तृतीय उद्देशक

- ४०. भगवान् ने तृरास्पर्श, शीतस्पर्श, तेजस्पर्श ग्रीर दंशमशक के विविध प्रकार के रपशों/दु.को को सदा समितिपूर्वक सहन किया।
- ४१. इसके अनन्तर दुश्चर लाढ देश की वज्रभूमि और शुश्रभूमि में विचरण किया। वहाँ उस प्रान्त के शयनों/वास-स्थानो और प्रान्त के आसनो का सेवन किया।
- ४२. लाढ देश में जनपद के लोगों ने उन पर बहुत उपसर्ग/उपद्रव किया ग्रीर मारा। वहाँ उन्हें ग्राहार रूक्षदेश्य/रूखा-सूखा मिलता था। वहाँ कुक्कर काट लेते और ऊपर ग्रा पड़ते थे।

- ४३. अप्ये जने निवारेड, सूसमए सुगए दसमाणे। कृकुकारिति धाहंसु, समणं कुक्कुरा स्मंतुत्ति।।
- ४४. एलिक्सए जणा मुज्जो, बहवे वण्जमूमि फरसासी। लांहु गहाय चालीयं, समणा तस्य य बिहरिसु।।
  - ४४. एवं पि तस्य विहरंता, पुट्टपुरवा सहेसि सुपएहिं। सलुंचमाणा सुणएहिं, बुच्चराणि तस्य लाढेहिं।।
  - ४६, गहाय वंडं पाणेहि, तं कार्य दोसञ्जमणगारे। ग्रह गामकंटए भगवं, ते ग्रहियासए ग्रिमसमेच्चा।।
  - ४७. णाग्री संगामसीसे वा, पारए तत्य से महाबीरे। एवं पि तत्य लाहेहि, श्रलद्धपुच्यो वि एगया गामो।।
  - ४८. उवसंकमंतमपडिण्णं, गामंतियं पि प्रप्यत्तं। पडिणिक्खमित् लूसिसु, एत्तो पर पलेहित्ति।।
  - ४६. हय-पुरुषो तत्य दंडेण, झहुवा मुद्दिणा झहु कुंत-फलेण । श्रदु लेलुणा कवालेण, 'हंता-हंता' बहुवे कंदिसु ।।
  - ५०. मंसाणि खिण्णपुरुवाई, उट्ठंभिया एगया कायं। परीसहाई लुचिसु. ग्रहवा पसुणा ग्रवकिरिसु।।
  - ४१. उच्चालइय णिहणियु, ग्रदुवा ग्रासणाम्रो खलइंसु। वोसटुकाए पणयासी, दुवलसहे भगवं ग्रपडिण्णे।।
- ४२. सूरो संगामसीसे वा, संबुडे तत्थ से महाबीरें। पडिसेश्रमाणे फरुसाई, स्रवेसे भगवं रीइत्था।

- ४३. फुलों के काटने भीर भौंकने पर कुछ लोग उन्हें रोकते भीर कुछ लोग छू-छू करते, ताकि वे अमगा को काट ले।
- ४४. जिस वक्तभूमि में बहुत से लोग रूक्षमोजी एवं कठोर स्वभावी थे, जहां साठी भीर नालिका ग्रहण कर श्रमण विचरण करते थे।
- ४४. इस प्रकार वहाँ विहार करते हुए कुत्तों के द्वारा पीछा किया जाता । कुत्तों के द्वारा नींच लिया जाता । उस लाढ़ वेश मे विहार करना कठिन था ।
- ४६. अनगार प्राशियों के प्रति दण्ड/हिंसा का त्यागकर अपने शरीर को विसर्जन कर देते तथा ग्रामकण्टक/तीक्ष्ण वचन को समभावपूर्वक सहन करते थे।
- ४७, इसी प्रकार उस लाढ देश मे कभी-कभी ग्राम भी नहीं मिलता था। जैसे संग्रामशीर्ष मे हाथी पारग/पारगामी होता है, वैसे ही महावीर थे।
- ४८. उपमंक्रमग्/विचरण करते हुए ग्रप्रतिज्ञ भगवान् को ग्रामन्तिक होने पर या न होने पर भी वहाँ के लोग प्रतिनिष्क्रमग्ग कर मारते और कहते — ग्रन्यत्र पलायन करो।
- ४६. वहाँ दण्ड, मुब्टि, कुन्तफल/माला, लोप्ट/मिट्टी के ढेले स्रथवा कपाल से प्रहार करते हुए 'हन्त ! हन्त !' चिल्लाते।
- ४०. कुछ लोग मांस काट लेते. थूक देते, परीपह करते, नोच लेते श्रथवा पांसु/ धुली से श्रवकीर्ण/ढक देते।
- ५१. कुछ लोग मगवान् को ऊँचा उठाकर नीचे पटक देते ग्रथबा ग्रासन से स्खलित कर देते। किन्तु मगबान् काया का विसर्जन (कायोत्सर्ग) किए हुए ग्रप्रतिज्ञ-भावना से समर्पित होकर दुःख सहन करते थे।
- ४२. वे मगवान् महावीर संग्रामशीर्ष में संवृत शूरवीर की तरह थे। स्पर्शी/ कब्टों का प्रतिसेवन करते हुए मगवान् श्रवल विवरण करते रहे।

४३. एस बिही धणुक्ततो, साहणेज मईनवा । बहुतो प्रपंडिण्णेणं, भगवया एवं रीयंति ।।

—सि वेसि ।

#### चउत्था उद्देसो

- ४४. स्रोमोयरियं चाएइ, स्रपुट्ठे वि भगवं रोगेहिं। पुट्ठे वा से स्रपुट्ठे वा, जो से साइज्जइ तेइच्छं।।
- ५५. संसोहणं च वसणं च, गायब्संगणं तिणाणं च। संबाहण ण से कप्पे, बंत-परसालणं परिण्णाए।।
- ४६. विरए गामधम्मेहि, रीयइ माहणे श्रवहुवाई। सिसिरंमि एगया भगवं, श्रायाए भाइ श्रासी य।।
- ५७. भायावई य गिन्हाणं, श्रन्छइ उक्कुडुए श्रभितावे। श्रदु जावहत्य लुहेणं, भोयण-मंथु-कुम्मासेणं।।
- ४६. एयाणि तिष्णि पडिसेवे, श्रष्ट मासे य जावए भगवं। श्रपिद्दस्य एगया भगवं, श्रद्धमासं श्रदुवा मासं पि।।
- ४६. अवि साहिए दुवे मासे, ख्रव्यि मासे ब्रदुवा ग्रपिवित्ता। रामोवरायं भपडिण्ये, श्रन्तगिलायमेगया सुंबे।।
- ६०. छट्ठेणं एगवा मुंजे, श्रहुवा श्रहुमेच बसमेणं। दुवालसमेण एगवा मुंजे. पेहमाणे समाहि सपडिन्ने।।

१३. मितिमान माहन प्रगवान महाबीर ने इसे अनुकान्त प्रतिपादित विधि का सप्रतिज्ञ होकर सनेक बार माचरण किया ।

ऐसा मैं कहता हूँ।

### चतुर्थं उद्ददेशक

- ४४. मगवान् रोग से अस्पृष्ट होने पर अवमीदर्य (ऊनोदर/अल्पाहार) करते थे। वह रोग से स्पृष्ट या अस्पृष्ट होने पर चिकित्सा की अमिलाषा नहीं करते थे।
- ४५. वे संशोधन/विरेचन, वमन, गात्र-ग्रम्यंगन/तैल-मर्दन, स्नान, सबाधन/वैय्या-वृत्ति भीर दन्त-प्रक्षालन को त्याज्य जानकर नहीं करते थे ।
- ५६ माहन/भगवान् ग्रामधर्म से विरत होकर झ-बहुवादी/मौनपूर्वक विचरण करते थे। कभी-कभी शिशिर मे भगवान् छाया मे ध्यान करते थे।
- ४७. ग्रीष्म में अभितापी होते हुए उत्कुट/ऊकडू बैठते भीर आताप लेते। भ्रथवा स्था भ्रोदन, मथु/सत्तु और कुल्माष/उड़द की कनी से जीवन-यापन करते थे।
- ५८. भगवान ने इत तीनों का बाठ मास पर्यन्त सेवन किया। कमी-कमी भगवान ने अर्थमास अथवा एक मास तक पानी नही पिया।
- ५६. कभी दो मास से अधिक प्रथवा छह मास तक भी पानी नही थिया। वे रात-दिन प्रप्रतिज्ञ २ हे। उन्होंने प्रप्त ग्लान/नीरस मोजन का ग्राहार किया।
- ६०. उन्होंने कभी दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन के बाद छठे दिन भोजन लिया। वे समाधि के प्रेक्षक श्रप्रतिज्ञ रहे।

- भण्डाणं से महावीरे, जो वि य पात्रणं सयमकासी ।
   भण्डोह वा ण कारित्था, कीरंतं वि णाणुजाणित्था ।
- गामं पिवसे णयरं त्रा, घासमेसे कडं परहाए। सुविसुद्धमेसिया भगवं, ग्रायत-ओगयाए सेवित्था।।
- ६३-६४. ध्रद्व वायसा दिगिछत्ता, जे ग्रण्णे रसेसिजो सत्ता । घासेसणाए चिट्ठंते, सययं णिवइए य पेहाए ॥ ध्रद्व माहणं च सम्भं वा, गामपिडोलग च ग्रतिहि वा । सोवागं मूसिशिर वा, कुक्कुर वावि विद्विय पुरस्रो ॥ वित्तिच्छेय वज्जंतो, तेसप्पत्तियं परिहरंतो । मंवं परक्कमे भगवं, ग्रहिसमाणो घासमेसित्या ॥
  - ६६. ऋवि सूइय व सुक्कं वा, सीर्यापंडं पुराणकुम्मास । श्रृष्टु बुक्कसं पुलाग वा, लडे विडे भलडे दिवए।।
  - ६७. ग्रवि माइ से महावीरे, ग्रासणत्थे श्रकुक्कुए माणं। उड्डश्रहे तिरिय च, पेहमाणे समाहिमपडिक्ये॥
  - ६०. ग्रकसाई विगयगेहीय, सद्दरूवेसुऽमुच्छिए भाइ। छउमत्थे वि परकममाणे, णो पमाय सह वि कृष्टितत्था।।
- ६६. सयमेव श्रभिसमागम्म, श्रायतजोगमायसोहीए। श्रभिणव्युडे श्रमाइल्ले, श्रावस्ट्टं भगव समिश्रासी।।
- ७०. एस विही अणुक्कतो, माहणेण मईमया। बहुसो अपध्रिणेण, भगवया एवं रीयंति।।

—ति वेमि ।

- ६१. महाबीर ने यह जानकर न स्वयं पाप किया, न अन्य से कराया और न ही पाप करते हुए का समर्थन किया।
- ६२. ग्राम या नगर में प्रवेश कर परार्थकृत/गृहस्थकृत आहार की एषणा करते थें। सुविशुद्ध की एषणा कर मगवान ने आयत-योग/संयत-योग का सेवन किया।
- ६३-६४. भूख से पीड़ित काक ग्रांदि रमाभिलाधी प्राणी एषणा के लिए चेष्टा करते है। उनका सतत निपात देखकर माहन, श्रमण, ग्रामिपण्डोलक या ग्रतिथि, ण्वापाक/चाण्डाल, मूषिकारी/बिल्ली या कुक्कुर को सामने स्थित देखकर वृत्तिच्छेद का वर्जन करते हुए, ग्रग्नस्यय/ग्रग्नीति का परिहार करते हुए भगवान मन्द पराक्रम करते ग्रीर ग्रहिसापूर्वक ग्राहार की गवेषणा करते थे।
  - ६६. चाहे सूपिक दूध-दही मिश्रित ग्राहार हो या सूका, ठण्डा-बासी आहार, पुराने कुल्माप / उडद, वुक्कस / ससू ग्रथवा पुलाग ग्राहार के उपलब्ध या ग्रमुपलब्ध होने पर भी वे सममाविक रहे।
  - ६७. चे महाबीर उत्कृत्ट आसनो मे स्थित और स्थिर ध्यान करते थे। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यग-ध्येय को देखते हुए समाधिस्थ एव अप्रतिज्ञ रहते थे।
- ६५. वे अकवायी, विगतगृद्ध, शब्द एच रूप मे ग्रमूछित होते हुए ध्यान करते थे । छद्मस्थ-दशा मे पराक्रम करते हुए उन्होंने एक बार मी प्रमाद नहीं किया।
- ६६. स्वय ही आत्म-शुद्धि के द्वारा श्रायतयोग को जानकर श्रिमिनिवृत्त, श्रमायावी भगवान जीवनपर्यन्त समितिपूर्वक विचरण करते रहे।
- ७०. मितमान माहन मगवान महावीर ने इस अनुकान्त/प्रतिपादित विधि का अप्रतिज्ञ होकर भाचरण किया।
  - -ऐसा मैं कहता हूँ।